अहिंसा की बोलती मीनारें



# अहिंसा की बोलती मीनारें

गणेश मुनि, शास्त्री

सन्मति ज्ञान पीठ, आगारा-२

| पुस्तक                                     | लेखक                         |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| र्वाहमा की बोलती मीनारें                   | गर्गोण मुनि, शास्त्री        |  |  |
| प्रकाशक<br>सन्त्रति ज्ञान पीठ, आगरा        |                              |  |  |
| भूमिका                                     | आशोर्वचन<br>उपाच्याय अमरमुनि |  |  |
| श्री यणपाल जैन                             | उपाच्याय अमरमुनि             |  |  |
| विषय                                       | <b>पृ</b> ष्ठ                |  |  |
| विषय<br>विषय का ऐतिहासिक पर्यानोचन         | दो सौ बलीम                   |  |  |
| युवक                                       |                              |  |  |
| श्री विष्णु प्रिटिंग श्रेस, राशामढी, कागरा |                              |  |  |
| प्रथम मस्करमा मूल्य                        |                              |  |  |

मई, १९६८ े चार इपग्



निस्सीम श्रद्धा श्रौर भक्ति के साथ
तपोमूर्ति, मधुर प्रवक्ता
परम श्रद्धे य गुरुदेव
श्री पुष्करमुनिजी
महाराज के
चरणो में
सादर

—गरगेश मुनि, शास्त्री

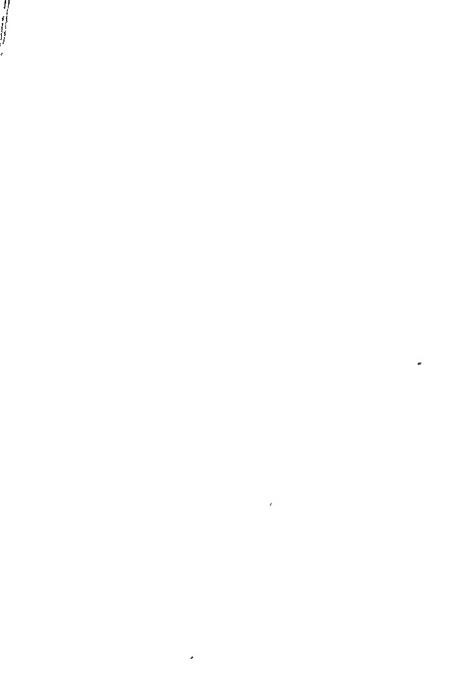

बर्तमान युग समस्यात्रों का युग है। समस्याएँ भी विभिन्न । विचित्र । कही छात्र ग्रान्दोलन । कही तोड-फोड, हडताल, कही हत्याएँ ! वर्ग विग्रह, साम्प्रदायिक सघर्ष, प्रान्तीय एव जातीय सघर्ष ग्रादि। राष्ट्रीय जीवन समस्याकुल है भ्रौर अन्तर्राष्ट्रीय जीवन भी। विश्व के सुदूर क्षितिज भ्राज ग्राणंका, भय एव ग्रविश्वास से प्रकम्पित हैं, प्रताडित हैं।

समस्यात्रों के समाधान खोजे गए है, खोजे जा रहे है, विश्व सरचना के इतिहास में इन समस्याश्रों का समाधान जो सर्वाधिक श्रोष्ठ एवं प्रभावशाली प्रमाणित हुआ है, वह है 'ग्रहिसा '' भारत व विदेश में श्रहिसा श्राज विश्वशान्ति, श्रीर विश्वबन्धुत्त्व का अमोध-मंत्र मान लिया गया है।

अहिंसा की व्यावहारिक पृष्ठभूमि को स्पर्श करते हुए उसके विभिन्न अंगो का विशव-विवेचन श्री गर्गेश मुनि जी, शास्त्री ने प्रस्तुत पुस्तक में किया है। अहिंसा के सम्बन्ध में लेखक निष्ठावान है, श्रीर साथ ही व्यावहारिक बुद्धि से युक्त भी! अध्ययन एव अनुभव के आधार पर की गई उनकी विवेचना अहिंसा में निष्ठा रखने वाले प्रत्येक पाठक के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मुक्ते विश्वास है।

श्रपनी चिन्तनशील प्रज्ञा एव प्रवाहपूर्ण लेखनी के द्वारा श्री गर्गाण मुनि जी इसी प्रकार साहित्य समृद्धि की श्रोर सतत गतिमान रहेगे—यही मगल कामना।

३०-५-६८ । जैन भवन, धागरा।

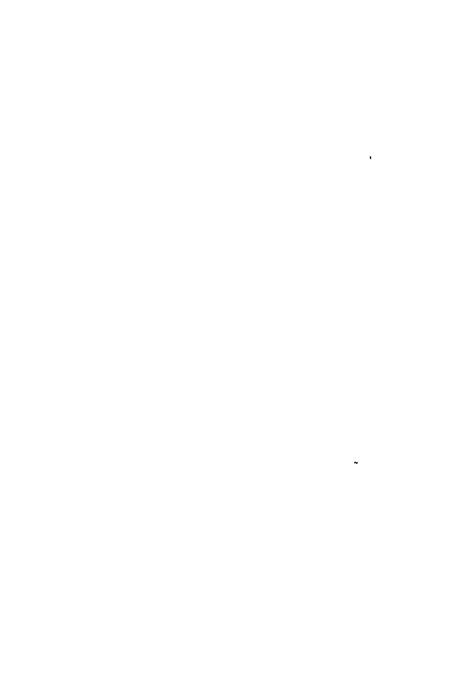

#### प्रकाशकीय

'श्रहिंसा की बोलती मीनारें'—श्रहिंसा के सम्बन्ध में एक महत्तवपूर्ण विचार-चिन्तन एवं ऐतिहासिक पर्यालोचन है। श्रांज के युग में
श्रहिंसा के विकास की जितनी श्रिष्ठक सम्भावनाएँ है, तथा प्रचारप्रसार की जितनी श्रिष्ठक श्रावश्यकता है, उतनी सम्भवत. पिछले
युग में कभी श्रनुभव नहीं की गई होगी। श्रांज का विश्व—युद्ध के
कगार पर खंडा है—जिसके एक श्रोर है—श्रशान्ति की ध्यकती
ज्वाला, श्रीर दूसरी श्रोर है—सर्वनाश का भयानक दृश्य । वर्तमान
परिस्थितियों में विश्व के त्रांगा का कोई श्रमोध साधन है तो, श्रहिंसा
ही है। इसीलिए समस्त ससार की दृष्टि श्रांज श्रहिंसा पर दिकी
है। शान्ति, सहयोग, सद्भाव, पचशील श्रगुशक्ति का शान्ति व
विकाश कार्यों में प्रयोग—ये सब श्रहिंसा के ही विभिन्न रूप है।
मानव जाति के कल्यांग के लिए श्रहिंसा ही श्रमृत-जड़ी है।

प्रस्तुत पुस्तक मे विद्वान् विचारक श्री गर्गाश मुनि जी ने श्रहिसा के विभिन्न पहलुश्रो पर काफी विस्तार के साथ विश्लेपरा किया है, श्रीर श्रहिसा-श्रपरिग्रह तथा श्रनेकान्त को जीवन मे उतारने के लिए बडी तीन्न प्रेरगा के साथ प्रतिपादन किया है।

श्री गर्गाश मुनि जी, श्रमण संघ के उपप्रवर्तक श्रद्धेय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के सुयोग्य शिष्य हैं। श्रापकी 'श्राधुनिक विज्ञान श्रोर श्रिहिसा' नामक पुस्तक कुछ समय पूर्व श्रात्माराम एण्ड सन्स, देहली से भी प्रकाशित हो चुकी है। मुनि श्री लेखक भी है, किव भी हैं, प्रवक्ता भी है। स्थानकवासी समाज के एक होनहार मेधावी सन्त हैं। हमे उनसे बहुत श्राशाएँ हैं। हमारे आग्रह पर पुस्तक की भूमिका लिखने का कार्य सुख्यात गाधीवादी विचारक व लेखक श्री यशपाल जी जैन ने स्वीकार किया तथा समय पर भूमिका लिखकर भेज सके, एतदर्थ हम उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञ हैं। साथ ही आदरगीय आचार्य पुष्पराज जी का ग्राभार मानते है जिन्होने स्नेहपूर्वक सहयोग नही किया होता तो सम्भवत श्री यशपाल जी की भूमिका इस पुस्तक में नही जुड पाती।

ग्राशा है प्रस्तुत पुस्तक ग्रहिंसा के सम्बन्ध मे पाठको को ग्रनेक प्रकार की रुचिकर व जीवन-निर्माणकारी विचार सामग्री प्रस्तुत करेगी, व ग्रधिकाधिक लोकोपयोगी सिद्ध होगी।

> —मत्री सन्मति ज्ञान पीठ, ग्रागरा

#### मूमिका

4

कई साल पहले की बात है। हमारे देश मे विश्वशाति परिषद् हुई थी, जिसमे देश-विदेश के बहुत-से शातिवादियो तथा ग्राहिसा-प्रेमियो ने भाग लिया था। यह परिषद् पहले पन्द्रह दिन शाति-निकेतन मे हुई थी, बाद मे उतने ही दिन सेवाग्राम मे। परिषद् मे शाति से सबिवत श्रनेक विषयो पर तो विचार-विमर्श हुन्ना ही, लेकिन उससे भी बडा लाभ यह हुन्ना कि इतने देशों के लोग एक परिवार की भाति साथ रहे श्रीर उनके बीच घनिष्ठ सपर्क स्थापित हुए।

एक दिन सेवाग्राम मे एक श्रमरीकी सज्जन से बात होने लगी। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के उपकुलपित थे। मैंने उनसे पूछा, 'किहये, यहा श्राने का श्रापका मुख्य उद्देश्य क्या है ?'

स्पष्ट था कि वह परिषद मे शामिल होने के लिए यहा आये थे और यह उद्देश्य अपने आप मे वड़ा महत्त्वपूर्ण था, लेकिन मैं तो यह जानने का इच्छक था, कि भारत के विषय मे उनकी क्या भावना है।

उन्होने कहा, "बात यह है कि हमने आपकी श्रिह्सा के बारे में बहुत-कुछ सुन रखा है। हमें यह भी पता है कि महात्मा गांधी ने श्रिह्सा के द्वारा ही भारत को श्राजाद कराया था। हम यहा यह देखने के लिये श्राये हैं कि श्राप लोग श्रपनी दैनिक समस्याग्नो को श्रिह्सात्मक ढग से कैसे सुलक्षाते हैं।"

उन सज्जन ने जो कहा, वह स्वाभाविक था। भयंकर-से-भयंकर श्राण्यिक श्रस्त्रों का निर्माण और कुछ श्रंशों में उनका प्रयोग करके दुनिया ने देख लिया कि छोटी-वड़ी किसी भी समस्या का स्थायी समाधान हिंसा से कदापि संभव नहीं। लेकिन श्रहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है और वह व्यवहार में किस प्रकार कारगर हो सकती है, यह समक्षना शेप है।

ग्रपने देश में श्रोर वाहर, मुक्ते बहुत-से ऐसे न्यक्ति मिले जिनकी श्राहंसा में गहरी दिलचस्पी है श्रीर वे ऐसा साहित्य चाहते हैं, जो श्राहंसा के तात्विक पक्ष की तो जानकारी दे ही, साथ ही उसमें श्रीहंसा के न्यावहारिक पहल पर भी प्रकाश डाला गया हो।

श्रिहिसा के विषय में हमारे देश में बहुत-सा साहित्य उपलब्ध है, किन्तु श्रिधकाश पुस्तके इतनी दुरूह हैं कि जिनकी धार्मिक श्रथवा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है, वे उन्हें समभ नहीं सकते। उन पुस्तकों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली तो ग्रीक-लेटिन जैसी कठिन होती है। दूसरी बात यह है कि वे श्रिहिसा का विवेचन वर्तमान समस्याशों के सदर्श ये चाहते हैं, जो उन्हें इन पुस्तकों में प्रायः नहीं मिलता।

त्रपने वहुत-से लेखो तथा भाषणों में मैंने इस वात पर बरावर जोर दिया है कि हमें सरल सुवोध भाषा में कुछ ऐसी पुस्तकें तैयार करनी चाहिए, जो सामान्य बुद्धि भीर सीमित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की थीं समक्ष में या जाए श्रीर वे उन्हें पढकर जान सकें कि प्रहिंसा की शक्ति कितनी तेजस्वी है श्रीर उस पर श्राचरण करके किस प्रकार राष्ट्रीय एवं श्रंतर्राष्ट्रीय, जगत में स्थायी शांति श्रीर सुख स्थापित किया जा सकता है।

इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक को देखकर मुक्ते हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसके लेखक जैन मुनि है और उन्होंने अहिंसा तथा उससे संदिघत सभी विषयों का सूक्ष्म अध्ययन एवं चितन किया है, लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने अहिंसा या और किसी विषय का शास्त्रीय विषेचन नहीं किया। सात खण्डों में उन्होंने अपनी वात इम ढग में कहीं है कि सामान्य पाठक भी उसे हृदयगम कर मकता है। पहले खण्ड में उन्होंने अहिंसा के आदशं को समकाया है, दूसरे में वताया

है कि मानव-जाति एक है, तीसरे में इस बात पर प्रकाश डाला है कि ग्रीहंसा की साधना किस प्रकार की जा सकती है। इस खण्ड के ग्रन्तर्गत उन्होंने ग्रपरिग्रह की विस्तार से चर्चा की है ग्रीर दिखाया है कि विषमता की जननी संग्रहवृत्ति है। मनुष्य के लिए श्रावश्यक है कि वह 'सादा जीवन, उच्च विचार' के ग्रादर्श को सामने रखकर जीवन यापन करे।

बाद के चार श्रध्यायों में लेखक ने श्रिहिंसा के बुनियादी सिद्धातों का बड़ा ही सरल भाषा में विवेचन करते हुए उन चीजों को लिया है, जिनका संबंध हम सबके जीवन के साथ श्राता है। उदाहरण के लिए श्राज मानव-समाज के सामने एक प्रश्न है कि वह शाकाहारी क्यों श्रीर किस प्रकार रहे। इस प्रश्न का समुचित उत्तर पाचवे खण्ड में मिल जाता है।

इसी प्रकार एक प्रश्न है कि अहिंसा और विज्ञान का किस प्रकार समन्वय हो। छठे अध्याय में लेखक ने रेडियो-सिक्यता, आएविक शक्ति, असु-परीक्षस आदि का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित किया है कि विज्ञान पर अहिंसा की किस प्रकार विजय होती जा रही है।

अतिम खण्ड मे अहिंसा एव विश्वशाति के ज्वलत प्रश्न पर विचार किया गया है और यह बताते हुए कि इस दिशा मे भारत ने क्या योग दिया है, यह विश्वास प्रकट किया गया है कि अहिंसा की आधार-शिला पर ही विश्वशाति का भवन खड़ा रह सकता है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक सस्कृत, प्राकृत, हिंदी भ्रादि भाषाग्रों के ज्ञाता हैं भ्रीर अपनी भ्रष्टययनशीन वृक्ति के कारण उन्होंने इन भाषाग्रों के साहित्य को वारीकी से पढ़ा है। अपनी वात को समफाने के लिए उन्होंने श्रन्य धर्मावलिम्बयों के मतब्य देने में सकीच नहीं किया।

समव है, विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति लेखक की कितपय मान्यताश्रो से सहमत न हो, लेकिन कुल मिला कर पुस्तक श्राहिंसा की महिमा श्रोर उसके व्यावहारिक पक्ष पर सुपाळ्य सामग्री प्रदान करती है। ग्राज संसार में हिंसा का बोलबाला दिखाई देता है। श्रमरीका, हस ग्रादि देशों में श्रिष्ठकाधिक ग्राग्यिक शक्ति उपाजित करके ग्रपने प्रभुत्व के विस्तार की होड लगी है, लेकिन यह ग्रसामान्य स्थिति है। कोई भी राष्ट्र हिंसात्मक बल से दूसरे को श्रधिक समय तक दवाकर नहीं रख सकता। विज्ञान ने दुनिया को इतना छोटा बना दिया है कि यदि ग्राज कहीं कुछ होता है तो उसकी प्रतिक्रिया श्रन्य स्थानों पर तत्काल हो जाती है। स्वाधीनता की चेतना भ्राज सभी राष्ट्रों में च्याप्त है।

ऐसी दणा में ग्राज भारत का ही नही, ग्रन्य देशों का भी चिंतन चल रहा है कि ग्रहिंसा के मार्ग का किस प्रकार श्रवलम्बन करे, जिससे मानव-जाति को व्यथित करने वाली श्रणाति दूर हो ग्रौर छोटे-बडे सभी राष्ट्र मिल कर एक-दूसरे के विकास में सहायक हों।

इस चिन्तन को प्रस्तुत पुस्तक प्रोत्साहित करती है। मैं इसके विए लेखक को हार्दिक बधाई देता हू ग्रौर श्राशा करता हू कि इस रचना का सभी क्षेत्रों में स्वागत होगा।

७/= दरियागज, दिल्ली } २० मई १९६=

यशपाल जैन

#### मीनारों की भाषा

4

अहिंसा के सम्बन्ध में अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है वर्तमान में बहुत लिखा जा रहा है, और आने वाला भविष्य, नवीन स्थिति परि-स्थितियाँ उस सम्बन्ध में अधिक लिखने को प्रेरित करती रहेंगी।

'अहिंसा' एक तीन वर्ण का छोटा-सा शब्द है, किन्तु यह विष्णु के तीन वरण से भी अधिक विराट् व व्यापक है। मानव जाति ही नहीं, किन्तु समस्त चर-अचर प्राणि जगत इन तीन चरणों में समाया हुआ है। जहाँ अहिंसा है, वहाँ जीवन है, जहाँ अहिंसा का अभाव है, वहाँ जीवन का अभाव है। जिस दिन इस सृष्टि पर जीव ने जन्म लिया था, उसी दिन अहिंसा का भी जन्म हुआ था। और जब तक इस सृष्टि पर अहिंसा नाम का तत्त्व रहेगा, जीव का अस्तित्त्व भी सुरक्षित रहेगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि पर प्राणी का अवतरण अनादि है, इसलिए वह अहिंसा को भी अनादि मानता है। जीवन और अहिंसा का अनादि सम्बन्ध है। अभिप्राय यह है कि जहाँ श्रहिंसा हैं, वहां जीवन है और जहां जीवन है वहां अहिंसा है—यह व्याप्ति नित्य=सत्य है।

अहिंसा एक विराट् शक्ति है। जीवन के विविध पक्षों में इसके विविध प्रयोग मानव अनादिकाल से करता रहा है। जिन परिस्थितियों में जिम प्रकार के समाधान की आवश्यकता हुई—अहिंसा ने वह समाधान प्रस्तुत किया है। जीवन की सरल से सरल एव कठिन से कठिन हर परिस्थिति में अहिंसा ने मनुष्य का साथ दिया है, उसके अस्तित्त्व की रक्षा की है, उसके जीवन की समस्या को सुलक्षाया है, और उसके कल्याए का मार्ग प्रशस्त किया है।

जिस युग मे एक कबीला दूसरे कबीलो से लडता था। एक जाति-दूसरी जाति के साथ सघर्ष, युद्ध और विग्रह खड़े करती थी, आर्य-अनार्य परस्पर एक दूसरे के खून से नहाते थे, और विजयी जाति पराजित जाति को दाम वनाकर उस पर शासन करती थी, उस समय मे अहिंसा ने मैत्री का मधुर सन्देश दिया। उसका स्वर मुखरित हुग्रा— 'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षमहै'— हम परस्पर एक दूसरे को मित्र की आँखो से देखे! पराजित विजेता को ग्रपना मित्र माने ग्रोर विजेता भी पराजित को अपना स्नेह, सद्भाव अपंशा करें। घृणा ग्रोर होप से दूर रहे मा विद्विषावहै—कोई किसी से होप नहीं करें। ये उस युग के स्वर है जब कि मानव, सभ्यता की प्रथम देहली पर चरण घर रहा था। वेदो मे अहिंसा का यही मैत्री और अभय-रूप व्यक्त हुग्रा है। उस युग मे मानव को प्रगति और विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता श्री मनुष्य-मनुष्य परम्पर एक दूसरे से लड़े नहीं, मैत्री पूर्वक रहें, और जीवन के भौतिक एव आव्यात्मिक विकास का अवसर प्राप्त करें। मानव सभ्यता के आदि युग मे अहिंसा—मैत्री के रूप मे विकसित हुई थी। और मनुष्य जाति को मैत्री के एक सूत्र मे वाघने का प्रयोग चल रहा था। ऋग्वेद कालीन सभ्यता मे मैत्री भावना की यह गूंज स्पष्ट सुनाई देती है।

यूग बदला, परिस्थितियाँ बदली। मानव जाति सगठित होकर विकास के पथ पर आगे वढने लगी। परस्पर एक दूसरे से लढने वाले मनुष्य एक ही ग्यान पर नगर का निर्माण करके साथ-साथ रहने लगे। पारस्परिक सहवास मे मनुष्य-मनुष्य के प्रति उतना कूर नहीं रहा, किन्तु उसकी यह कूरता घीरे-धीरे पणु जाति के प्रति प्रवाहित होती गई। उसकी मनोग्रन्थियो का रूप बदल गया । कुछ स्वार्थीतत्त्व भी इस रूपमे सहयोगी वने और देवी-देवता, घर्म-स्वर्ग और मोक्ष के नाम पर पशुयझ, पशु-विल का एक प्रवाह-सा उमड पडा। मनुष्य के ग्रत करण में छिपी हुई ऋरता, हें प, घृगा एव मघर्ष की ग्रथिया मूक पणु जाति एव उस मानवजाति के प्रति जोकि वृद्धि,वल एव ऐश्वर्य मे उससे हीन थी,कूरता, घगा और द्वेप के रूप में बदल गई। मूल रूप में मानव-मानव समान होते हए भी मानव को उसने दास बनाया, उसके छोटे से अपराध पर कूरतम दह की व्यवस्था की और मास-लोलुप होकर घर्म के नाम पर पण्यघ तथा प्राणि हिंसा को उचित ठहराया, उसे शास्त्राज्ञा का रूप भी दिया। इस प्रकार आभि-जात्यता के आवरण में घृणा, एवं धर्म व देव पूजा के आवरण में क्रूरता पलने लगी। जो हिंसा विद्वेष के रूप में प्रवल हो रही थी वह इस युग में घृए। एव ष्ट्राता का मुखीटा लगाकर चलने लगी।

हिसा का एक दूसरा रूप भी समाज मे घीरे-घीरे प्रवल हो रहा था— यह या बीढिक-विग्रह। आधिक असमानता का रोग प्रारम्भ से ही समाज के शरीर को गलाता जा रहा था, अब बौद्धिक असमानता भी उसी प्रकार एक रोग के रूप मे समाज के स्वास्थ्य को निगलने लगी।

एक और श्रीमतो के महलो में अपार वैभव जमा पढा था, सुख-सुविधाओं के अगणित साधन उनके पास थे और रात दिन भोग विलास मे डूबे रहते थे, तो दूसरी ओर समाज मे गरीवी और दरिद्रता फैल रही थी। जीवन-यापन के साधनों के ग्रभाव में मनुष्य अपने को वेच रहा था-अपने बच्चो को और अपनी पत्नी तक को बेच डालता था। और एक पशु से भी गया-गुजरा जीवन विताने को मजबूर हो रहा था। जैन एव वौद्ध आगमो मे उल्लिखित घटनाएँ उस युग की मानवजाति व सम्यता के इस कृष्ण पक्ष को हमारे समक्ष आज भी खोलकर रख देती है। जव एक-एक श्रीमत गृहस्य पशुओ की तरह सैकडो दास-दासियो को खरीद कर अपने अधीन रखता था। एक-एक नगर-गांग्णका के अधीन हजारो सुन्दरियाँ व्हती थी, ग्रौर वे चन्द चादी के टुकडो पर अपना, रूप, यौवन और सुन्दर देह समाज के विलासी श्रीमतो को लुटाती थी। किसी एक नगर में हजारो गिएकाओं का होना, और किसी एक श्रीमत के अधीन सैकडो दास-दासियो का रहना समाज की श्रीष्ठता और समृद्धि का चित्रण नही, किन्तु उसकी आर्थिक विषमता, विवशता, एव दमतोड दरिद्रता का ही चित्रण हो सकता है। हाँ तो इस आर्थिक वैषम्य से मानव समाज को मुक्त करने के लिए अहिसा का 'अपरिग्रह के रूप मे प्रयोग हमा। जो अहिंसा मैत्री व अभय के रूप में विकसित हो रही थी, युग की -आवश्यकताम्रो ने उसमे 'अपरिग्रह का एक नया रूप भी जोड दिया।

आज से तीन सहस्राव्दो पूर्व के मानव समाज का इतिहास देखने से ज्ञात होता है उस समय समाज मे चार प्रमुख रोग थे—क्रूरता, घृगा, गरीवी एव वौद्धिक-विग्रह।

समर्थं एव वर्माधिकारी वगं क्रूर होरहा था, आभिजात्य वगं निम्न वर्ग के प्रिति घृएा एव द्वेप की भावनाओं से ग्रस्त था। श्रीमत समाज अपने भोग विलास में डूवकर समाज की गरीवी का अनुचिन लाभ उठाता हुआ मनुष्य को पशु की तरह उत्पीडित कर रहा था और समाच का बुद्धिमान वगं अपनी-अपनी वात को सिद्ध करने के लिये परस्पर वौद्धिक विग्रह के अखाडे जमाए वैठा था। वह अल्प बुद्धि वालो को पशु की तरह हाक रहा था।

इस प्रकार हिंसा के ये चार रूप मानव समाज के लिए चार महारोग थे। इन चारो रोगो को दूर करने के लिए युग के महान चिन्तकों ने चार उपचार परस्पर एक दूसरे के खून से नहाते थे, और विजयी जानि पराजित जाति को दास वनाकर उस पर शासन करती थी, उस समय मे अहिंसा ने मैत्री का मधुर सन्देण दिया। उसका स्वर मुखरित हुम्रा— 'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षमहै'— हम परस्पर एक दूसरे को मित्र की आंखो से देखे! पराजित विजेता को ग्रपना मित्र माने और विजेता भी पराजित को अपना स्नेह, सद्भाव अपंश करें। वृत्या ग्रीर हिप मे दूर रहे मा विद्विषावहै— कोई किसी से हेप नही करे। ये उस युग के स्वर हैं जब कि मानव, सम्यता की प्रथम देहली पर चरण घर रहा था। वेदो मे अहिंसा का यही मैत्री और अभय-रूप व्यक्त हुग्रा है। उस युग मे मानव को प्रगति और विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी मनुष्य-मनुष्य परस्पर एक दूसरे से लहें नही, मैत्री पूर्वक रहें, और जीवन के भौतिक एव आध्यात्मिक विकास का अवसर प्राप्त करें। मानव सम्यता के आदि युग में अहिंसा—मैत्री के रूप मे विकसित हुई थी। और मनुष्य जाति को मैत्री के एक सूत्र मे वाचने का प्रयोग चल रहा था। ऋग्वेद कालीन सम्यता में मैत्री के एक सूत्र मे वाचने का प्रयोग चल रहा था। ऋग्वेद कालीन सम्यता में मैत्री भावना की यह गूं ज स्पष्ट सुनाई देती है।

युग वदला, परिस्थितियाँ वदली। मानव जाति मगठित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगी। परस्पर एक दूसरे से लड़ने वाले मनुष्य एक ही स्थान पर नगर का निर्माण करके साथ-साथ रहने लगे। पारस्परिक सहवास से मनुष्य-मनुष्य के प्रति उतना कूर नहीं रहा, किन्तु उसकी यह कूरता वीरे-घीरे पशु जाति के प्रति प्रवाहित होती गई। उसकी मनोग्रन्थियो का रूप बदल गया । कुछ स्वार्थीतत्त्व भी इस रूपमें सहयोगी वने और देवी-देवता, घर्म-स्वर्ग और मोक्ष के नाम पर पज्यक्ष, पज्-विल का एक प्रवाह-सा उमड़ पड़ा। मनुष्य के अत करण मे खिपी हुई करता, होप, घृगा एवं मधपं की ग्रथिया मूक पशु जाति एव उस मानवजाति के प्रति जोकि बुद्धि,वल एव ऐश्वर्य में उससे हीन थी,कूरता, घृगा और हेप के रूप मे वदल गई। मूल रूप मे मानव-मानव समान होते हुए भी मानव को उसने दास बनाया, उसके छोटे से अपराध पर क्रूरतम दह की व्यवस्था की और मास-लोलुप होकर धर्म के नाम पर पशुवध तथा प्राणि हिंसा को उचित ठहराया, उसे शास्त्राज्ञा का रूप भी टिया । इस प्रकार आभि-जात्यता के आवरण मे घृणा, एव धर्म व देव पूजा के ग्रावरण मे क्रूरता पलने लगी। जो हिंसा विद्धेष क रूप में प्रवल हो रही थी वह इस युग में घृगा एव क़रता का मुखौटा लगाकर चलने लगी।

हिंसा का एक दूसरा रूप भी समाज में घीरे-वीरे प्रवल हो रहा था— वह या वौद्धिक-विग्रह । आर्थिक असमानता का रोग प्रारम्भ ने ही समाज के शरीर को गलाता जा रहा था, अब बौद्धिक असमानता भी उसी प्रकार एक रोग के रूप मे समाज के स्वास्थ्य को निगलने लगी।

एक और श्रीमतो के महलो में अपार वैभव जमा पडा था, सूख-स्विधाओं के अगणित साधन उनके पास थे और रात दिन भोग विलास मे डुवे रहते थे, तो दूसरी ओर समाज मे गरीवी और दरिद्रता फैल रही थी। ्र जीवन-यापन के साघनो के ग्रभाव मे मनुष्य अपने को वेच रहा था—अपने बच्चों को और ग्रपनी पत्नी तक को वेच डालता था। और एक पशु से भी गया-गुजरा जीवन विताने को मजबूर हो रहा था। जैन एव वौद्ध आगमो मे उल्लिखित घटनाएँ उस गुग की मानवजाति व सम्यता के इस कृष्ण पक्ष को हमारे समक्ष आज मी खोलकर रख देती है। जब एक-एक श्रीमत गृहस्य पशुओं की तरह सैकडो दास-दासियों को खरीद कर अपने अधीन रखता था। एक-एक नगर-गाएका के अधीन हजारो सुन्दरियाँ व्हती थी, श्रौर वे चन्द चादी के टुकडो पर अपना, रूप, यौवन और सुन्दर देह समाज के विलासी श्रीमतो को लुटाती थी। किसी एक नगर मे हजारो गिएकाओ का होना, और किसी एक श्रीमत के अधीन सैकडो दास-दासियो का रहना समाज की श्रीष्ठता और समृद्धि का चित्रए। नही, किन्तु उसकी आर्थिक विषमता, विवशता, एव दमतोड दरिद्रता का ही चित्रण हो सकता है। हाँ तो इस आर्थिक वैषम्य से मानव समाज को मुक्त करने के लिए अहिंसा का 'अपरिग्रह के रूप मे प्रयोग हुआ। जो अहिंसा मैत्री व अभय के रूप में विकसित हो रही थी, युग की . आवश्यकताम्रो ने उसमे 'अपरिग्रह का एक नया रूप भी जोड दिया।

आज से तीन सहस्राट्दी पूर्व के मानव समाज का इतिहास देखने से ज्ञात होता है उस समय समाज मे चार प्रमुख रोग थे---क्रूरता, पृ्गा, गरीवी एव वौद्धिक-विग्रह।

समर्थं एव वर्माधिकारी वर्गं क्रूर होरहा था, आभिजात्य वर्गं निम्न वर्गं के प्रित घृएा। एव द्वेप की भावनाओं से ग्रस्त था। श्रीमत समाज अपने भोग विलास में डूवकर समाज की गरीवी का अनुचिन लाभ उठाता हुआ मनुष्य को पणु की तरह उत्पीडित कर रहा था और समाज का बुद्धिमान वर्गं अपनी-अपनी वात को सिद्ध करने के लिये परस्पर वौद्धिक विग्रह के अखाड़े जमाए वैठा था। वह अल्प बुद्धि वालों को पणु की तरह हाक रहा था।

इस प्रकार हिंसा के ये चार रूप मानव समाज के लिए चार महारोग थे। इन चारो रोगो को दूर करने के लिए युग के महान चिन्तको ने चार उपचार प्रस्तुत किए—क्रूरता एव पशु हिंसा को मिटाने के लिए करणा और दया का का प्रचार हुआ। जातीय घृगा एव द्वेष के उच्छेद के लिए समानता की भावना, समता—प्रात्मीपम्य दृष्टि का विकास किया गया। आर्थिक विषमता और तज्जनित अनथों को रोकने के लिए प्रपरिग्रह या इच्छापरिमाण का सिद्धान्त सामने आया, और वौद्धिक बिग्रह एव वैचारिक दृष्चक्रो को समाप्त करने के लिए प्रमेकान्तवाद का सुन्दर प्रयोग हुआ।

गीता की भाषा में कहें तो उस युग में अहिंसा भगवती का इन चार रूपों में अवतार हुआ और समाज के दुख, दारिद्र्य, विग्रह एवं सचर्षों के उपशमन का एक नया युग प्रारम्भ हुआ।

भगवान महावीर और तथागत बुद्ध इस नवयुग के सूत्रधार थे। महावीर का पत्येक उपदेश समता, (सामायिक) त्याग (अपरिग्रह) और सम्यग् दृष्टि (अनेकात) की भावना से ओत-प्रोत रहता था। तो तथागत बुद्ध भी करुणा के मसीहा बनकर जनता के कष्टो और दुखो का मैत्री और स्नेह की भावना से उपचार करने में सलग्न हो जनपद में पादचारिका करने लगे।

यह निश्चित मत है कि—जव-जव समाज मे हिंसा का प्रावत्य होता है, तव तव अहिंसा के विकास का अधिक-अधिक अवसर होता है। उसके विकास की अधिक संभावनाएँ एव अत्यधिक आवश्यकता भी रहती है। ढाइ हजार वर्ष पूर्व का भारत जव हिंसा की विविध रूपो मे प्रस्फुटित व्याधियों से सत्रस्त था, धार्मिक, बौद्धिक, तथा सामाजिक कुण्ठाओं से जकडा हुआ था, तब अहिंसा का शखनाद करने वाले दो देवता भारत भूमि पर अवतरित हुए थे। उनके अमृत तुल्य उपदेशों से मानव समाज निश्चित ही शांति का अनुभव करने लगा था। वह क्रूरता से करुणा की ओर, विषमता से समता की और सग्रह एव आर्थिक वैपम्य से अपरिग्रह की ओर तथा बौद्धिकविग्रह से वैचारिक समता, अनेकान्त की ओर वढा और उस मार्ग पर चलकर जीवन का आध्यात्मिक एव भौतिक विकास करता रहा।

किसी भयकर विमारी से एक बार मुक्त होने के वाद यदि खान-पान का सतुलन न रखा जाय, आहार-व्यवहार का निवेक न रखा जाय तो वह विमारी पुन. उसी रूप मे, विल्क उसके भी भयकर रूप मे और कुछ भिन्न रूपों में भी उभर कर सामने आती है और गरीर के स्वास्थ्य को चौपट कर डालती है। ऐसा ही कुछ मध्यकाल मे हुआ। महावीर और बुद्ध ने समाज की जिन बीमारियों को मिटाने के लिए अपना जीवन अपंण कर दिया था, उनके कुछ समय पश्चात् ही वे बीमारियों समाज के शरीर मे पुन भयकर रूप मे फूट पड़ी। जिस हिंसा महारोग का निदान करके विविध रूपों में उपचार किया गया था, कुछ समय पश्चात् वह रोग पुन भडक उठा। समाज में हिंसा का पुन प्रावल्य हुआ, धार्मिक व साम्प्रदायिक उन्माद विगह जातीय-विद्धेप, पशु, दास, एव नारी पर मनमाने अत्याचार (सती प्रथा) तथा शोषण और अर्थ सग्रह का दुष्चक हिंसा के ये विविध रूप मानव जाति को फिर आतकित करने लगे और वे आज तक की स्थित में करते आ रहे हैं। यह ठीक है कि कुछ उपचार भी हुए, पर जिस मात्रा में उपचार होता रहा, रोग उस मात्रा में अधिक प्रवल् और गहरा था इसलिए रोग मिट नही पाया, विलक्ष कहना चाहिए कि अन्य कई रूपों में फुटता रहा।

वर्तमान का मानव समाज हिंसा के हजारो-हजार आतककारी रूपो से ग्रस्त हैं, और त्राहि-त्राहि कर रहा है।

आज का मानव पहले से अधिक सस्कृत और विकसित हो रहा है, वैज्ञानिक उपलिब्धों के वल पर वह पुराने जमाने के देवता व इन्द्र की तरह आज जो चाहे सो कर सकता है। प्रकृति के अनन्त रहम्यों की खोज में वह आज अण्-शिवत जैसे महान रहस्य को प्राप्त कर चुका है। इतना सब कुछ होने पर भी वह आज पहले से अधिक अशात है, उत्पीडित है, भयग्रस्त है मानसिक कुण्ठाओं से जकडा हुआ है। आण्यिकगुद्धों की विभीपिका उसके शिर पर खडी है, पता नहीं, कब एक आण्यिक विस्फोट हो और मानव जाति हाहाकार करती हुई जलकर ढेर हो जाए।

विज्ञान ने ससार को छोटा वना दिया है, किन्तु उसने मनुष्यो के हृदयो को और भी छोटा वना दिया है। आज मनुष्य के हृदय मे प्रेम, करुणा स्नेह एव बन्धुता के भाव समाप्त हो रहे हैं, जैसे इन्हें ठहरने के लिए उसके हृदय में कोई स्थान भी नही है।

वर्तमान युग मे मनुष्य के समक्ष अनेक समस्याएँ हैं, कहना चाहिए मकड़ी के जाल की तरह उसने ही समस्याओं को जन्म दिया है और स्वय ही उनमें उलभ गया है। कही आधिक विषमताओं का दुष्चक चल रहा है, शोषणा और उत्पीडन से मानव जाति सन्नस्त हो रही है, तो कही वैचारिक संघर्ष के कारण एक राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र के प्रति शत्रु भावना रखे हुए उसे आतिकत किए रहना चाहता है। वर्ग भेद, वर्ग भेद, प्रान्तीयता, जातीयता, धार्मिक कलह, आर्थिक शोपण, और साथ ही भोग विलास की उद्दाम अतृष्त आकाक्षाएँ—मनुष्य को आज अशात और वेचैन किए हुए हैं।

वर्तमान मे मानव हत्या से मनुष्य डरने लगा है। वह एक बहुत वडा अपराध मान लिया गया है। मानव का शोपएा भी वर्तमान समाज-व्यवस्था मे निन्दनीय है। यह अहिंसा की भावना का एक हद तक विकास कहा जा सकता है। किन्तु हम इसे अहिंसा का विकास नहीं मान सकते, चूँ कि वहीं मानव जो मानव हिंसा को अपराध मानता है, पशु हिंसा के लिए आज भयकर-तम साधन जुटा रहा है। मासाहार से वह अपनी लोखुप वृत्तियों को भी तृप्त करना चाहता है और उसको आधिक साधन जुटाने का एक मार्ग भी समक रहा है। मनुष्य की वृद्धि की यह दुहरी विडम्बना है। मूक पशुओं के प्रिय-प्राणों के साथ खिलवाड है और है जीवन का चारित्रिक व आध्यात्मक पतन!

मासाहार पुराने जमाने मे भी था, पर वह आज की तरह आम भोजन नहीं था, कुछ विशेष वर्गों में और वह भी विशेष अवसरों पर ही होता था। किन्तु, आज तो यह प्रवृत्ति सुरसा के मुह की तरह विकराल रूप लिए जा रही है। मासाहार से देश की खाद्य समस्या को सुलभाने वाले, और पशुहत्या पशुचर्म, पशुअस्थि आदि से देश की गरीवी मिटाने वालो की नाजुक बुद्धि पर मुक्ते तरस आ रहा है। वस्तुत वे एक भयकर भूल कर रहे हैं, और ऐसी भूल, जो उन्हे ही नही, किन्तु समाज व राष्ट्र को मी एक दिन रसातल में पहुँचा देगी। अगु-आयुघो से विश्व शान्त्रि की कामना करना जैसी भयकर वेवकूफी है, वैसी ही वेवकूफी मासाहार के सम्वन्घ मे वर्तमान मे भारतीय नेताओं के मस्तिष्क मे छाई हुई हैं। भारतीय संस्कृति का मूल शाकाहार है, शाकाहारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने का अर्थ है-कृपि, पशुपालन, गो-रक्षण आदि लामकारी एव सस्कृति सरक्षक प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन । वस्तुत कृषि, एव पशुपालन से ही भारत की खाद्य समस्या हल हो सकती है, और कृपक तथा श्रमिक वर्ग की गरीबी दूर हो सकती है। भूख और गरीबी दूर होगी तो बहुत से वर्ग-संघर्ष शोपएा, एव उत्पीडन के स्रोत स्वत ही समाप्त हो जायेंगे और अहिसा के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

वर्तमान की अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति काफी तनाव पूर्ण तथा उलभी हुई है। विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर नये-नये स्वतन्त्र राष्ट्र चमक रहे हैं, और

साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभुत्त्व अस्त हो रहा है। किन्तु इसी की दूसरा पक्ष बहुत ही भ्रष्टकार पूर्ण है और वह है राष्ट्रों में सामरिक शक्ति की प्रतिस्पर्धा। बढ़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को, कोरिया, वियतनाम, इजरायल जैसे क्षेत्रों को अपना अखाडा बनाकर अपनी शक्ति-प्रदर्शन करके विश्व को आतिकत रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व शांति के लिए ये सब खतरे हैं। सूत के कच्चे घागे की तरह विश्व शांति का घागा आज अघर में लटक रहा है, पता नहीं किन अविवेकी हाथों के एक भटके से टूट जाये और समूचा विश्व युद्ध की लपटों में भुलस पढ़े। विश्व के राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए भारत ने सह-अस्तित्व, नि शस्त्रीकरण, आदि के सिद्धान्तों को पचणील के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वर्तमान विश्व की मयाकुल तथा तनावपूर्ण स्थितियों में अहिंसा का यह नया प्रयोग है—नये नाम से, नई शैली से।

अहिंसा के इस नूतन प्रयोग का श्रेय महात्मा गांधी और विश्व शांति के अमरपुजारी स्व० नेहरू को है। गांधी जी ने जिस चिंतन पूर्ण एव हढ-आस्था युक्त शैली से अहिंसा के प्रयोगों से मानव समाज की समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न किया—वह उन्हें अहिंसा के अमर देवता के रूप में ससार के समक्ष प्रस्तुत करने वाला था।

स्व० श्री नेहरू ने गाघी जी के दर्शन एव चिन्तन के अनुसार अहिंसा को विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों को सुलक्षाने वाले एक अमोघ साघन के रूप में प्रयोग किया है। वह पचशील का सिद्धान्त आज विश्व शांति का प्रतीक है, विकासशील अहिंसात्मक चिंतन का प्रतीक है।

विश्व जनमत ने इसका आदर किया है, और आशा भरी निगाह से देखा है, किन्तु जब तक विश्व के मूर्धन्य राजनियक एव शक्तिसपन्न राष्ट्र इस सिद्धात पर निष्ठा पूर्वक आचरण नहीं करते, तब तक केवल विश्व शान्ति के नारों से और निशस्त्रीकरण सम्बन्धी शिखर-वार्ताओं से कुछ भी होने वाला नहीं है।

प्रस्तुत पुस्तक मे अहिंसा से सम्बन्धित इन्हीं सब समस्याको पर ऐतिहासिक सैद्धान्तिक एव ज्यावहारिक दृष्टि से समग्र विचार करने का प्रयत्न किया है।

करुएा, अनेकान्त, अपरिग्रह, शोषएा-मुक्ति, सहअस्तित्व—िन शस्त्रीकरण, शाकाहार एव विश्व-शाति ये सव अहिंसा की स्वतन्त्र मीनारें हैं, जिनकी असीम ऊ चाई पर भारत का चिन्तन सदा मे ऊर्घ्वमुखी रहा है। आज इन मीनारो के कण-कण से एक पुकार ध्वनित हो रही है, और जीवन के कोलाहल मे वहरे होकर चलते हुए इन्सान को आगाह कर रही है, दिशा-दर्शन कर रही है। आवश्यकता है वह शाति पूर्वक इन मीनारों से अभिन्यक्त होने वाली, ध्वनियों को सुने, उनकी भाषा को समक्षे, चिन्तन करे, और जीवन व जगत की समस्याओं को सुलक्षाने में सम्पूर्ण मनोवल के साथ जुट जाये।

मुक्ते विश्वास है कि विश्व शान्ति के इच्छुक सहृदय मीनारो की भाषा को समक्तने का प्रयत्न करेंगे, अहिंसा की इस विकास कहानी को नये युग के नये अघ्याय से जोडकर पढने का कष्ट करेंगे तो उन्हें अवश्य ही जीवन में शाति, प्रीति और विश्वास का अमृत प्राप्त हो सकेगा।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन मे जिन अज्ञात सुहृद एव सह्दयो का आत्मीय स्नेह एव सहयोग प्राप्त हुआ है उनके प्रति औपचारिक आभार प्रदर्शन करके उनके असीम स्नेह को सीमाओ मे बाँघना नहीं चाहता, किन्तु फिर भी उनके प्रति आभार व्यक्त किए विना मन मस्तिष्क हलका भी नहीं हो पा रहा है।

सर्वप्रथम मैं श्रद्धास्पद गुरुवर श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के प्रति अपनी हार्दिक इतज्ञता व्यक्त करू गा, जिनकी प्रेरणा और दिशादर्शन ही मेरे साहित्यिक जीवन का सम्वल रहा है। मेरे परम स्नेही साथी श्री देवेन्द्रमुनि जी महाराज का सौजन्य एव स्नेह तो मेरे लेखन कार्य का परम सहयोगी रहा है, उन्हें विस्मृत किया ही नही जा सकता। सिद्धान्त प्रभाकर श्री हीरामुनि जी महाराज, श्री जिनेन्द्र मुनि जी, श्री रमेश मुनि जी, श्री राजेन्द्र मुनि जी और श्री पुनीत मुनि जी आदि मुनि मण्डल का स्नेह एव सेवा पूर्ण व्यवहार मेरे लेखन कार्य मे अत्यिक सहयोगी रहा है।

परन श्रद्धेय कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द जी महाराज का मधुरस्तेह मुक्ते वरवस उनके प्रति कृतज्ञतावश विनत कर देता है। उनके सहज ग्रेरक सौमनस्य का ही फल है कि पुस्तक सन्मित ज्ञान पीठ जैसे सुविश्रुत साहित्यिक प्रतिष्ठान से प्रकाशित हो रही है।

जैन जगत के यशस्वी लेखक पण्डित शोभाचन्द्र जी भारित्ल एव मुयोग्य सम्यादक श्रीचन्द्र जी सुराना 'सरस' के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया य आदण्यक सशोधन, परिमार्जन भी। अन्त में में भूमिका लेखक श्री यमपाल जी जैन का भी हार्दिक कृतज्ञ हूँ। जिन्होने अपने व्यस्त समय में से भी अवकाश निकाल कर पुस्तक पर भूमिका लिखने का मेरा आग्रह मान्य किया है।

सभी स्नेही साथियो के आभार के साथ ही अपने प्रिय पाठको से विश्वास भी करता हू कि यह पुस्तक उन्हें अपनी सास्कृतिक सुरुचि के अनुरूप ही पाठ्य सामग्री प्रस्तुत कर आत्म सतोष देगी।

श्री हरखचन्द कोठारी हॉल राजहस बालकेश्वर—वम्बई

—गराेश मुनि, शास्त्री



### मीनारों का आरोहण-क्रम

पृष्ठ म्रहिसा: एक परिशीलन १---५२ 3 सामाजिक हिंसा: एक चिन्तन ₹9---67 609---800 अहिंसा की साधना . अपरिग्रहवाद ग्रहिसा भौर भ्रनेकान्तवाद १०१---१२० 8 भारतीय परम्परा मे शाकाहार का रूप १२१---१५२ y. ग्रहिंसा के ग्रचल मे विज्ञान १५३---१५७ ₹. श्रहिसा बनाम विश्वशान्ति **9**.



# ऋहिंसा की बोलती मीनारें



## अहिंसा: एक परिशीलन

- दो सस्कृतियाँ
   भारतीय संस्कृति
- \* ग्रिहिसा का ग्रादर्श हिंसा ग्रौर उसके प्रकार भाव हिंसा निदर्शन चौगगी का विधान
- \* श्रहिंसा का मधुर सगीत समत्वयोग की साधना : श्रहिंसा समत्वयोग की प्रेरणा श्रात्मीपम्य दृष्टि जीस्रो श्रीर जीने दो
- \* ग्रहिंसा की विराट् दृष्टि ग्रहिंसा वाद्यक नहीं, साद्यक है ! ग्रहिंसा वीरो का धर्म है

प्रतीकार के दो रूप प्रहिंसात्मक प्रतीकार प्रहिंसा ग्रीर राजनीति

\* विभिन्न मतो मे श्रहिंसा का निरूपण जैन धर्म विषेपात्मक ग्रीर निषेधात्मक बीढ धर्म वैदिक धर्म इस्लाम धर्म ईसाई धर्म पारसी धर्म समीक्षात्मक एक दृष्टि

अहिंसा की ग्रावश्यकता



9 |

. क्ष्रइस ग्रनत, ग्रसीम विराट् विश्व के मूल मे दो मौलिक पदार्थ है जो ग्रपना शाक्वत एव स्वतत्र ग्रस्तित्व रखते हैं, ग्रौर एक-दूसरे के रूप मे परिग्रात नही होते । उनमे एक चेतन है, जिसे-स्रात्मा कहते हैं, स्रोर दूसरा है स्रचेतन-जड़ । पूर्वीय देशों के चिन्तन का, जिनमें भारतवर्ष प्रधान है, केन्द्रबिन्दु आतमा रहा है। भारतीय मनीषियो ने आत्मा के चिन्तन, मनन और निदिध्यासन पर अत्यधिक बल दिया है। भारतीय दर्शनो का मुख्य लक्ष्य आत्मा की खोज करना रहा है। इसी कारण भारतीय ग्राचार तथा नीतिशास्त्र ने भी ऐसी ही ग्राचारप्रणालिका निर्घारित की है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे ग्रात्म-शुद्धि या ग्रात्म-विकास मे सहायक हो, किन्तु पाश्चात्य विचारको मेँ स्रात्म-विषयक वैसी स्फूर्तजिज्ञासा दृष्टिगोचर नही होती । वहाँ भौतिक तत्व के विचार थ्रौर विश्लेषरा को इतनी मुख्यता दी गई है कि भ्रात्मतत्व उपेक्षराीय बन गया है। इसी लक्ष्यभेद के काररा पूर्व और पश्चिम की सस्कृति दो भिन्न-भिन्न धारास्रो मे बहती हुई प्रतीत होती है। विश्व के रगमंच पर प्रधान रूप से दो सस्कृतियाँ चमक रही हैं। प्रथम पौर्वात्य श्रीर दूसरी पाण्चात्य । पौर्वात्य सस्कृति मुख्यत भारतीय सस्कृति है, तथा पाश्चात्यसस्कृति युरोपियनसस्कृति । भारतीय सस्कृति का भुकाव मुख्यत त्याग, सेवा, वैराग्य, ग्रात्मानुशासन ग्रादि की ग्रोर रहा है भ्रौर पाण्चात्य सस्कृति का भोग विलास, जीवन की भौतिक समृद्धि, सुख-सुनिधा ग्रादि की ग्रोर । प्रथम संस्कृति साधक को निरन्तर म्रात्म निरीक्षरा, ग्रात्मशोधन एव परमात्मपद की के लिए उत्प्रेरित करती रही है। ग्रात्मानुशासन, सयम एव सदाचार का पाठ पढ़ाती रही है । इस सस्कृति ने पालने मे भूलते हुए नवजात शिशुग्रो को भी—"शुद्धोऽसि बुद्धो-सि, निरं-जनोऽसि, संसारमायापरिवर्जितोऽसि' की लोरियाँ देकर प्रारम्भ से ही ग्राघ्यात्मिक उच्च सस्कारों को ग्रकुरित करने की प्रेरणा दी है, तो दूसरी सस्कृति नित नये भौतिक श्रनुसधान, सुल-समृद्धि की ग्रसीम पिपासा एव ग्राधिभौतिक समृद्धि की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य को वेतहाशा दौड़ाती रही है। वहाँ ग्रात्मानुशासन के स्थान पर शासन तथा सयम के स्थान पर ग्रसीम भोगेच्छा, दैहिक ग्रानन्द ही प्रमुख रहा है।

प्रथम सस्कृति अन्तर्दर्शन की सस्कृति है। आत्मआनन्द की संस्कृति है, तो दूसरी विहर्दर्शन एव बाह्य आनन्द की सस्कृति है। प्रथम में साधक की अनन्त आत्मशक्तियों का उद्बोधन एवं विकास करने की प्रेरणा है, तो दूसरी में सिर्फ जड़ की उपासना एवं भौतिक शक्तियों के विकास तथा अर्जन की आकुलता है।

भारतीय तत्विचन्तको की समस्त शक्तियो का प्रवाह आत्म-तत्व के अनुसधान की दिशा मे प्रवाहित होता रहा है। वहाँ पर— "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" एव 'आया हु मुख्यव्वो' आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा का मनन, अनुसंधान करना चाहिए, के स्वर निरन्तर मुखरित होते रहे हैं, जब कि पाश्चात्यसस्कृति के विचारको ने प्रकृति और परमाण पर ही अपना अध्यवसाय केन्द्रित करके उनका विश्लेपण किया, विज्ञान के क्षेत्र में नये-नये चमत्कार पूर्ण प्रयोग किए।

ग्राज मानवजीवन की प्रत्येक दिशा में विज्ञान की गूज हैं। विज्ञान ग्रपनी ग्रिभनव चमत्कृतियों से मानव मन को ग्राम्चर्यान्वित कर रहा है। ग्राज का मानव इसके प्रति ग्रिधिक से ग्रिधिक ग्राकृष्ट होता जा रहा है, जैसे ग्रन्तिमलक्ष्य प्राप्ति का यही एक मात्र स्विग्मि पथ हो। इतिहास, गिएत, भूगोल, खगोल, भूगर्भ, जीव, पदार्थ, कला, कृपि, शिक्षा, मनोविज्ञान, शरीर-विज्ञान, ग्राएविक-शस्त्रास्त्र-ग्रादि सभी क्षेत्रों में विज्ञान के ग्रद्भुत चमत्कारों से मानव चमत्कृत हो रहा है। विज्ञान की प्रगति में नये-नये ग्रध्याय जुड़ते जा रहे हैं। सप्रति ग्राध्यात्मिक खोज की ग्रोर वैज्ञानिकों का कुछ भुकाव हो रहा है, किन्तु इस दिशा में ग्रव तक कोई मीलिक

दो संस्कृतियाँ

अन्वेषणा वैज्ञानिको ने नही किया है और शायद उसके लिए उन्हें अवकाश भी नहीं है। किन्तु भारत अपने आध्यात्मिक चिन्तन की गरिमापूर्ण थाती को अब भी सम्भाले हुए है, अत नि सदेह कहा जा सकता कि आध्यात्मिक विज्ञान में वह सब से अग्रसर है।

#### भारतीय संस्कृति

भारतीय सस्कृति की गहरी जडे आत्मवाद मे हैं। वह स्रात्म-वाद की सस्कृति है। यहाँ के दार्शनिको, मनीषियो एव तीर्थंकरो का रुभान आर्मा की ओर रहा है। उनकी चिन्तन-धारा का केन्द्र-बिन्दु स्रात्मा है। यहाँ के चिन्तको ने भौतिकशक्ति पर विजय-वैजयन्ती फहराना मात्र मानव का लक्ष्य नही माना है। बाह्य-शक्ति का विकास स्वल्पकालीन सुख शान्ति का सर्जक भले ही हो, पर स्थायी शान्ति का जनक नहीं हो सकता। शाय्वत-शान्ति के लिए तो त्राखिर मनुष्य को आत्मानुसंधान करना ही होगा। जब वह अपने आपको समभेगा, अपने आप पर अनुशासन करना सीखेगा, विश्व-विजय, या प्रकृतिविजय की आकाक्षाओं के स्थान पर आत्मविजय के लिए कदम बढ़ाएगा, तभी उसको स्थायी शान्ति का ग्रक्षयस्रोत लहराता मिलेगा। भारतीय सस्कृति के महान चिन्तक तीर्थंकर महावीर ने मनुष्य को ग्रात्मविजय की ग्रमर प्रेरएा देते, हुए मगध जनपद के त्रठारह गणराजात्रो एव त्रनेक वीर सामतो की सभा मे ग्रपने प्रतिम सदेश मे कहा था—"एक व्यक्ति हजारो लाखो योद्धाग्रो को समराङ्गरा मे परास्त कर सकता है, फिर भी वह उसकी वास्तविक विजय नही है। वास्तविकविजय तो है—आत्मविजय करने मे। महावीर के चिन्तन की यही प्रतिष्विन शाक्यपुत्र तथागत की वागी मे भी मुखरित हुई है। ये और उनसे भी हजारोवर्ष पूर्व भारतीय सस्कृति के अमर उद्गाता कर्मयोगी श्री कृष्णा ने कुरुक्षेत्र मे उप-स्थित हजारो लाखो वीर योद्धाग्रो को सम्बोधित कर यही वात

१ जो सहस्सं सहस्साण, संगामे वुज्जए जिणे । एग जिणेच्ज अप्पाण, एस से परमो जझो ।। उत्तराघ्ययन सूत्र, ७-३४

यो सहस्स सहस्सेन, संगाम मानुसे जिने । एकं च जेय्यमत्तान स वे सगामजुत्तमो ॥

कही थी-- 'तुम दूसरे शत्रुग्रो को विजय करके ग्रपना भला नही कर सकते । अपनी आत्मा को जीत कर, उसका उद्धार करके ही तुम अपना उद्धार कर सकते हो—"उद्धरेवात्मनात्मानम् ।" ग्रनन्त-ग्रनन्त काल से म्रात्मा को जिन ग्रान्तरिक शत्रुग्रो ने घेर रखा है, उसकी ग्रनन्त प्रभास्वर ज्योति को धुघली बना रखी है, उन शत्रुग्रो को पराजित करने की ग्रावश्यकता है। यही ग्रात्मा का परमपुरुपार्थ है। ये ग्रान्तरिक शत्रु चर्मचक्षु से दिखाई नहीं पड़ते, ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से आतिमक शक्तियों को दवाए बैठे हैं, ग्रीर बाहरी शत्रुग्रों से अधिक भयकर व खतरनाक है। वाहरी शत्रुं तो केवल मानव के प्राणों का ही नाश करते है, किन्तु अन्तर के शत्रु आत्मा के अनन्त सद्गुरगो का, असीम शक्तियो का सर्वनाश कर देते है। अत वाहरी शत्रुओं की अपेक्षा भीतरी शत्रुओं से संघर्ष कर विजय प्राप्त करना मानव की सर्वोत्कृष्ट विजय है। भौतिकशक्ति पर विजय प्राप्त करने की ग्रपेक्षा ग्राघ्यात्मिक शक्ति की उपासना करना ग्रधिक श्रेयस्कर व उपादेय है। भारतीय संस्कृति मे भौतिकशक्ति की उपासना या प्राप्ति मानव का चरम साघ्य न रहकर एक मात्र साधन रहा है। साध्य की प्राप्ति तो अन्तर्मुखी चित्तवृत्ति के विकास द्वारा ही सभान्य है, जो श्रहिंसा की परिपूर्ण साधना द्वारा ही प्राप्य है। अहिंसा भारतीय संस्कृति की आतमा है । अहिंसा, करुएा, प्रेम भारतीय संस्कृति के ये ग्राघारस्तभ है। जैनदर्शन का तो ग्रहिंसा प्राण ही है। इसकी विशद व्याप्ति में सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रीर श्रपरिग्रह श्रादि सभी वृतो का समावेश स्वतः हो जाता है। वर्म का मौलिक स्वरूप ग्रहिंसा है ग्रीर सत्य ग्रादि उसका विस्तार है। ग्रव हम आगे के भ्रघ्यायों में इसी बात पर विचार करेंगे....

#### ar

ग्रिहिसा-गहणे महत्वयाणि गिहियाणि भवति । सजमो पुण तीसे चैव
 ग्रिहिसाए उवग्गहे षट्टइ, सपुण्णाय ग्रिहिसाय संजमो वि तस्स बट्टइ ।
 प्रार्विकालिक, चूर्णि १ अध्ययन

क्किविश्व के जितने भी धर्म, दर्शन ग्रौर सम्प्रदाय हैं, उन सभी ने श्रहिसा के श्रादर्श को एक स्वर से स्वीकार किया है। चाहे वह जैन, बौद्ध, वैदिक, ईसाई, पारसी या इस्लाम कोई भी क्यो न हो ? किसी ने ग्रहिंसा के ग्राशिक रूप पर विचार किया है, तो किसी ने उसके पूर्ग रूप पर, मगर विचार-चिन्तन किया ग्रवश्य है। यद्यपि इन सभी धर्मी के प्रवर्तको एवं प्रचारको ने अपनी-अपनी दृष्टि से भ्राहिसा तत्व की विवेचना की है, फिर भी ग्रहिसा का जैसा सूक्ष्म-विश्लेषएा ग्रौर गहन विवेचन जैन साहित्य मे उपलब्ध होता है, वैसा म्रन्यत्र नही । जैन संस्कृति के प्रत्येक म्रवयव मे म्रहिंसा की भावना परिव्याप्त है। उसके प्रत्येक स्वर में अहिंसा की घ्वनि मुखरित होती है। जैन सस्कृति की प्रत्येक किया ग्रहिसामूलक होती है। चलना, फिरना उठना, बैठना, शयन करना आदि सभी मे अहिंसा का नाद ध्वनित होता-सा लगता है। ४ यह अहिंसा धार्मिक कियाओ तक ही सीमित नही है, किन्तु जीवन की दैनिक क्रियाओं में भी इसका समीचीन विधान है। विचार मे, उच्चार मे ग्रीर ग्राचार मे स्वंत्र ग्रहिसा की सुमधुर भकार है। जैनदर्शन ने ग्रपने चिन्तन के द्वारा विश्व को एक अनुपम दृष्टि प्रदान की है। अतीतकाल से मानव को वह भ्रहिंसा के राजपथ पर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करता रहा है। जैनसस्कृति ग्रीर जैनदर्शन का मूलाघार व प्राग्रशक्ति

४. जय चरे जय चिहु, जयमासे जय सए। जय भुंजतो भासतो, पायकम्म न बचह ।। दशवैकालिक, अ०--४.

अहिंसा है। भगवान् महावीर ने अहिंसा तत्व के उत्कर्ष को वतलाते हुए कहा है—जिस प्रकार जीवो का ग्राधारस्थान पृथ्वी है, वैसे ही भूत और भावी ज्ञानियों के जीवन दर्शन का श्राधारस्थान शान्ति ग्रर्थात श्रहिंसा है।" महात्मा गाघी की तलवार का असूल' शीर्षक निवन्ध मे लिखी हुई, निम्नाकित पक्तियाँ श्रहिंसा पर उनकी श्रपार दृढ-ग्रास्था को ग्रभिव्यक्त करती हैं—''ग्रहिंसा घर्म केवल ऋषि महात्माग्रो के लिए नही, वह तो ग्राम लोगों के लिए भी है। ग्रहिंसा हिम मनुष्यो की प्रकृति का कानून है। जिन ऋषियों ने अहिंसा का नियम निकाला है, वे न्यूटन से ज्यादा प्रतिभाशाली थे, भ्रौर वेलिंगटन से बड़े योद्धा।" ग्रहिंसा मे अपार शक्ति है। सपूर्ण विश्व पर उसकी ग्रमिट छाप है। ग्रहिंसा का विशद प्रनुशीलन-परिशीलन करने के पूर्व हिसा के स्वरूप और प्रकार को परख लेना भी ग्रावश्यक है।

# हिंसा श्रीर उसके प्रकार

हिंसा शब्द हननार्थंक हिंसि घातु से बना है । हिंसाका श्रर्थ है-प्रमाद अर्थात् असावघानी की स्थिति मे किसी प्राणी का प्राण वियोजन करना। इसका विपरीत रूप ग्रहिसा है। हिंसा का श्रभांव ही श्रहिसा का परिसूचक है। किन्तु श्रहिसा की व्याख्या इतने मे ही समाप्त नही हो जाती। ग्रहिसा कोरी निषेघात्मक प्रवृत्ति मात्र नही है, उसका विधि पक्ष भी महत्वपूर्ण है, जिसकी विशेष चर्चा श्रगले प्रकर्ण मे की जायेगी।

भारतीय संस्कृति के मनीषी विचारकों ने प्राणवियोजन को हिंसा कहा है। इस हिंसा को जैनदर्शन ने दो विभागों में विभक्त किया है—एक द्रव्यहिंसा ग्रौर दूसरी भावहिंसा। द्रव्यहिंसा वाहा कियाग्रों पर भ्राघृत है जब कि भावहिंसा ग्रान्तरिक प्रवृत्तियों पर। साधक के करुंगा-पूरित हृदय में प्रांगीमात्र के प्रति करुंगा

का असीम सागर ठाठें मार रहा है। रक्षा, दया और करुणा की भावना

जे य बुद्धा शतिकतता, जे थ बुद्धा श्रणागया ! सति तेसिं पददाण, भूयाणं जगई जहा ॥

<sup>---</sup>सूत्रकृता० श्रु० १. स. ११. गा. ३६

<sup>-</sup>तत्वार्यसूत्र, ब० ७-८ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिसा ।

एवं प्रवृत्ति से मन ग्रोत-प्रोत है। स्वच्छ-निर्मल मानस है। सबके प्रिति निर्वे र है। फिर भी जीवन की इस लम्बी चौडी यात्रा में साधक की विविध प्रवृत्तियों से यदि कही कभी किसी के प्राणों का घात हो जाता है, तो वह द्रव्यहिंसा है। यह केवल प्राण-वियोजन की दृष्टि से हिंसा कही जा सकती हैं, किन्तु इसमे हृदय की कलुषता नहीं होती, ग्रत कर्मवन्ध नहीं होता। इस दृष्टि से वह नाम मात्र की हिंसा है, वास्तिवक हिंसा नहीं है। वास्तिवक हिंसा का सम्बन्ध भावों के साथ है।

जैन दृष्टि यह' है कि किसी जीव का मर जाना अपने आप में हिंसा नहीं है, किन्तु कोघ, मान, मायादि के कलुपित भावों से किसी जीव के प्राणों को नष्ट करना हिंसा है। साधक के जीवन में जब तक विवेक का प्रकाश जगमगाता रहता है और उसकी जागरूकता विद्यमान है, तब तक वहाँ अहिंसा है, पर जब साधक के जीवन में विवेक की ज्योति बुभ जाती है, और जीवन प्रमाद के अन्धकार में भटक जाता है, तब वहाँ हिंसा का ही वातावरण प्रस्तुत रहता है, इस दृष्टि से मन, वचन और कर्म का प्रमत्तयोग भी हिंसा है, और प्रमत्त योग से किसी प्राणी के प्राणों की घात करना भी हिंसा है। आपचार्य हरिमद्र के विचारानुसार आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। अप्रमत्त आत्मा अहिंसक है और प्रमाद से युक्त आत्मा हिंसक है। "

हिंसा का मूलाघार कषाय भाव है। बाहर से भले ही किसी प्राणी की हिंसा न भी हो, पर भीतर में यदि कषाय भाव और राग-देष की परिणति चल रही है तो वह हिंसा है। इसके विपरीत अन्तरग में कषाय भाव या प्रमाद की स्थिति नहीं है, फिर भी किसी

६. मण-वयण-कार्योहं जोगेहिं दुष्पउत्तेहि ज पाणववरोवरां कज्जह सा हिसा। दशवैकालिक चूर्णि, १ अ०

श्राया चेव श्रहिसा, श्राया हिंसेति निच्छश्रो एस ।
 जो होइ श्रप्पमत्तो, श्रहिंसग्रो हिसश्रो इयरो ॥

हरिमद्र कृताष्टक, ७ श्लो० ६ वृत्ति

प्रयानावस्थायां रागावीनां वज्ञप्रवृत्तायाम् । च्चियतां जीवो मा वा घावत्यग्रे ध्रुवं हिसा ॥ पुरुषार्यंसिख् युपाय, ४६

प्राग्गी का प्राग्गवियोजन हो जाता है तो वह हिंसा नही है।° वीतराग दणा की यही स्थिति है। केवलज्ञानियो से भी कामयोग की प्रवृत्ति के द्वारा कभी-कभी पचेन्द्रिय जीव तक का वध हो जाता है, फिर भी कर्म बन्धन से वे ग्रलिप्त रहते हैं। "इसका मूल कारण राग-द्वेष का श्रभाव है। तभी तो कहा है— श्रात्मा मे रागादिभावो क ग्रप्रादुर्भाव ही ग्रहिंसा है ग्रौर रागादिभावो का प्रादुर्भाव ही हिंसा है। " जिस ग्रात्मा ने रागद्वेष का उन्मूलन कर दिया है, उसे हिंसा होती ही नही, यदि हिंसा होती भी है तो वह द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं । द्रव्य हिंसा प्राण-नाश स्वरूप होते हुए भी चित्त के कालुष्य के श्रभाव में हिंसा नहीं हैं। भें इस प्रकार जिसके हृदय कमल में सद्भावना का सौरभ महकता रहता है उसके द्वारा होने वाली प्राण-वध-रूप हिंसा, वास्तविक हिंसा नही है। बाहर में इस प्रकार की हिंसा होते हुए भी वे साता वेदनीय कर्म का ही वध करते है। श्राचार्य भद्रवाहु ने इसका विश्लेषएा करते हुए वतलाया है कि—'कोई साधक ईयोसिमिति से युक्त होकर चलने के लिए अपना पाँव उठाए और ग्रचानक उसके पैर के नीचे कोई जीव दव कर मर जाए तो उस साधक को उस की मृत्यु के निमित्त से कर्म वन्ध नही होता। क्योंकि वह साधक गमनिकया में पूर्ण सजग है, ग्रत वह निष्पाप है। वि गीतार्थ

धुक्ताचरणस्य सतो, राग।द्यावेशमन्तरेणापि ।
 न हि भवति जातु हिमा, प्राणध्यपरोणादेव ॥ पुरुषार्थसिङ् युपाय ४५

१०. भगवती सुत्र श० १८ उ० ८

११, ग्रप्रादुर्भाव. खलु रागावीनां भवत्यहिसेति ।

१२ यदा प्रमत्त योगो नास्ति केवल प्राणव्यपरोपणमेव, न तदा हिसा। उक्तं च — वियोजयित चासुभिनं च वधेन स युज्यते।

<sup>—</sup>तत्त्वार्थं राजवार्तिक ७, १३

१३ उच्चालियम्मि पाए इरियासिमझस्स सकमहु।ए। वावज्जेज्ज कुलिंगी मरेज्ज त जोगमासज्ज ।। न य तस्स तन्तिमित्तो बघो सुहुमीवि वेसिय्रो समए। ग्रणवज्जो जवयोगेण, सम्बभावेण सो जम्हा ।।

बोघनियु नित, ७४८, ७४६

साधक के द्वारा यतनाशील रहते हुए भी यदि कभी विराधना हो जाती है, तो वह पापकर्म के बन्ध का कारण न होकर निर्जरा का कारण होता है। यद्यपि यहाँ बाहर में हिंसा है तथापि अन्तर में भावों की विशुद्धि है, फलत उसकी यतना उसे निर्जरा का माधुर्य ही अर्पण करती है। असीराश यह है कि साधक का अन्तर्जगत कथायादि भावों से सर्वथा अलिप्त रहना चाहिए। यह अलिप्तता ही अहिंसा का प्राण है।

# भाव हिसा : निदर्शन

किसी भी प्राग्गी के प्रति मन में दु सकल्पो का प्रादुर्भाव होना-भाव हिसा है। इस मे प्राग्गी की स्थूल हिसा हो या न हो, पर ग्रात्मा के भीतर हिसा का दुष्टसकल्प जागृत हो गया, ग्रौर ग्रात्मा के सद्गुराो का नाश कर दिया, तो भाव हिसा हो चुकी । स्थूल हिसा के कार्यों से तो प्रत्येक सभ्य बचना चाहता ही है, पर सूक्ष्म हिंसा-जो ग्रान्तरिक परिगामों से ही होती है, उससे भी बचने की ग्राव-श्यकता है। जब मन मे ईर्ष्या-द्वेष, चोरी, व्यभिचार श्रादि दुष्कर्म के 'संकल्प' पैदा होते है, तब ग्रात्मा भाव हिसा से कलुषित हो जाता है। भाव-हिसा सब से बड़ी हिसा है। यह दूसरो का नाण करने के साथ जिस भ्रात्मा में उत्पन्न होती है, उसका भी नाश करती है। जैनागम मे वर्गित तन्दुलमत्स्य का उदाहरण भाव हिसा के भयानक परिएगम को स्पष्ट कर देता है। जो द्रव्य हिसा नहीं करता हुआ भी दुष्ट एव ऋर सकल्पो के कारण सातवे नरक तक ले जाने वाले घोर पापकर्मी का बन्ध कर लेता है। वह चावल के दाने जितना नन्हा-सा मत्स्य भाव-हिंसा के कारण कुछ ही क्षरणों में इतने कूर तथा घोर कर्मों का उपार्जन कर लेता है-यह भावहिसा का विलक्षरा प्रभाव ही है। विचारो और सकल्पो के उतार-चढाव के कारएा ही साधु वेश मे घ्यानस्थ खडे प्रसन्नचन्द्रराजीं सातवी नरक भूमि के

१४ जा जयमाणस्स भवे, विराहणा सुत्तविहिसमग्गस्स । सा होइ निज्जरफला, ग्रज्झत्यविसोहिजुत्तस्स ।। बोधनियु क्ति ७५६

योग्य कर्म करने लग गए, श्रौर वे ही परिगाम जब विशुद्ध, विशुद्धतर हुए तो कुछ ही क्षगो में वही पर खडे-खडे केवलज्ञानी वन गए, यह सब परिगाम, भाव तथा मन के चमत्कार हैं। तभी तो भारतीय दर्शनकारो को यह कहना पडा—"मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः" (मैत्रा० ग्रारण्यक ६।३४-११) मन ही मानव के बन्धन श्रीर मुक्ति का कारण है। स्वर्गनरक सभी मानव की भावना पर श्राधारित है।

एक वार सुकरात से किसी ने पूछा—विश्व मे ग्रापका साथी

कौन है <sup>?</sup>

सुकरात ने गम्भीरता पूर्ण उत्तर दिया—मेरा साथी मेरा मन है। मन ही मेरा साथी-मित्र है।

फिर पूछा—-ग्रापका शत्रु कौन है ?

इस बार भी सुकरात उसी गम्भीर मुद्रा मे वोले-मेरा शत्रु मेरा मन है।

प्रश्नकर्ता सुकरात के इस उत्तर को सुनकर आश्चर्यान्वित हो उठा। क्या ग्रापका मन ही ग्रापका साथी ग्रीर शत्रु है ?

सुकरात ने कहा—"हाँ, मेरा मन ही मेरा साथी ग्रौर दुश्मन है। यह मन मुक्ते खरे साथी की तरह सत्यपथ पर भी ले जा सकता है, ग्रौर दुश्मन की तरह ग्रसत्य-ग्रर्थात् बुरे मार्ग पर भी ले जा सकता है।" इसलिए मन ही सर्वेंसर्वा है। द्रव्य ग्रौर भाव हिंसा का मानदण्ड भी मन है। मन के राग-द्वेष, कोध, मान ग्रादि सब दुर्भाव, दु सकल्प न्नान्तरिक भाव हिंसा है। भाव हिंसा से वचने के लिए इन विकारों को समाप्त करने की ग्रावश्यकता है।

चौभंगी का विधान

द्रव्यहिंसा श्रीर भावहिंसा के सम्बन्ध में श्राचार्यों ने चौभगी के द्वारा सुन्दर विश्लेषण प्रस्तुत किया है —

१. द्रन्य हिंसा भी हो, ग्रीर भाव हिंसा भी हो।

२ द्रव्य हिंसा हो, भाव हिंसा न हो।

३ द्रव्य हिंसा न हो, ग्रीर भाव हिंसा हो।

४. न द्रव्य हिंसा हो श्रोर न भाव हिंसा हो।

राग-द्वेप में लिप्त होकर जो प्राणवंच किया जाता है, वह द्रव्य हिंसा भी है और भावहिंसा भी। राग-द्वेप में अलिप्त रहते हुए जो प्रारावध की किया होती है, वह द्रव्य से हिंसा ग्रौर भाव से ग्रहिंसा है। राग द्वेषादि के विकारों से कलुषित होकर किसी जड अचेतन वस्तु पर जब प्रहार किया जाता है, तब जड के प्रारा नहीं होने से प्रारा-वियोजन रूप हिंसा तो नहीं होती, अर्थात् द्रव्य से हिंसा नहीं होती किन्तु भावों की कलुषता के काररा वह भाव हिंसा ग्रवश्य हो जाती है।

जहाँ ग्रात्मा मे राग-द्वेष की प्रवृत्ति नही है, ग्रौर न शरीर से प्राण्यवध ही होता है, ऐसी ग्रयोग एव मुक्त ग्रवस्था मे न द्रव्य हिंसा है, ग्रौर न भाव हिंसा ही, वहाँ तो ग्रहिंसा का ही पूर्ण साम्राज्य है।.... १५



क्ष्म्यहिंसा जीवन का मधुर सगीत है। जब यह सगीत जीवन में भंकृत होता है तो मानव-मन ग्रानन्द विभोर हो उठता है। यही कारण है कि चिरकाल से वडे-वडे साघक पुरुष इसकी साधना-ग्राराधना करते ग्रा रहे है। उन्होंने ग्रहिसा की साधना में ग्रपने मूल्यवान जीवन का उत्सर्ग किया ग्रीर ग्रहिसा की गरिमा को विश्व के कौने-कौने में फैलाया।

जैनागमों में श्रिहिंसा को 'भगवती' कहा है। ' यह दया का श्रक्षय-कोष है। दया के श्रभाव में मानव मानव न रह कर दानवकीटि में पहुँच जाता है। एक विचारक ने कहा है— "दया के श्रभाव में मानव का जीवन प्रेतसदृश है।" सुप्रसिद्ध विचारक इगरसोल ने तो वतलाया है कि— "जब दया का देवदूत दिल से दुत्कार दिया जाता है श्रीर श्रांसुश्रो का फव्वारा सूख जाता है, तब मनुष्य रेगिस्तान की रेत में रेगते हुए साँप के समान वन जाता है।"

वस्तुत ग्रहिंसा एक महासरिता है। जब साधक के जीवन में यह इठलाती बलखाती हुई चलती है तब साधक का जीवन विराट् व रमणीय वन जाता है। श्रमणसंस्कृति के उन्नायक भगवान् महावीर ने ग्रहिंसा का प्रशस्त मार्ग दिखलाते हुए कहा है—"सर्वप्राणों, सर्वभूतों, सर्वजीवों ग्रीर सर्वसत्त्वों को नहीं मारना चाहिए, न पीडित करना चाहिए ग्रीर न उनको मारने की बुद्धि से स्पर्श ही करना चाहिए। यहों धर्म गुद्ध, शाक्वत व नियत है। प्राणी-मात्र के प्रति

१४. एसा सा भगवती

<sup>---</sup>प्रश्नव्याकरण, सूत्र

१६ सब्वेपाणा, सध्ये भूषा, सञ्चे जीवा, सब्वे सत्ता ।

न हतस्वा न धज्जावेयक्वा न परिघेतस्वा॥

सयम भाव रखना ग्रहिंसा है। " किसी प्राणी को न सताना, ग्रौर न दुर्भाव रखना, यह ग्रहिंसा का मूलभूत सिद्धान्त है। इसी में विज्ञान का ग्रन्तर्भाव हो जाता है। " जैन संस्कृति के ज्योतिर्धर ग्राचार्यों ने मानव मन में रहे हुए हिंसा के गहनतम ग्रन्थकार को दूर करने के लिए ग्रहिंसा को महाप्रदीप के रूप में देखा है। जिसका ग्रभिप्राय यह है—सुख-दु ख, मान-ग्रपमान, क्षुधा-पिपासा ग्रादि की ग्रनुभूतियाँ जैसी हमें होती हैं वैसी ही दूसरे प्राणियों को भी। क्योंकि सब के ग्रन्दर वही एक चेतना की ग्रखण्ड धारा प्रवाहित हो रही है। विश्व की जितनी भी ग्रात्माएँ हैं, उन सब में एक समान चेतना है। उनमें मूलभूत कोई ग्रन्तर नहीं है। ग्रत सब जीवों के प्रति समत्त्वमूलक भावना ग्रपेक्षित है। समता के ग्रभाव में ग्रहिंसा ग्रपूर्ण है।

# समत्त्वयोग की साधना: अहिंसा

G

श्रीहिंसा का मूलाधार समत्त्वयोग है। समत्त्वयोग श्रात्मसाम्य की दृष्टि प्रदान करता है। जिसका श्रर्थ है विश्व की सभी श्रात्माश्रो को समदृष्टि से देखना। चैतन्यमात्र के प्रति अपने-पराये का भेद न रखकर सब के साथ समतामूलक व्यवहार करना—समत्त्वयोग की सब से बड़ी साधना है। समत्त्वयोग की साधना पर जैनदर्शन के वरिष्ठ-विधायको ने सर्वाधिक बल देते हुए कहा है—"सब श्रात्माश्रो को श्रपनी श्रात्मा की तरह समभो। श्रन्य प्राण्योग की श्रात्मा मे श्रपने श्राप को देखो, श्रोर ससार की समस्त श्रात्माश्रो को श्रपने भीतर देखो।" वित्त दृष्टि से सभी श्रात्माएँ समान है। सब मे एक ही ज्योति है, एक ही प्रकाश है, एक ही जीव चेतना है। सुख-दु ख की

न उवद्वेयव्या एस धम्मे सुद्धे नियएसासए । समेच्च लोगं खेयानेहि ---आचाराङ्ग सूत्र महिमा निजणा दिहु। सन्दभूत्मु सजमो । १७. ---दशवैकालिक एव खु नाणिणो सार ज न हिंसइ किचण। १८ ष्रहिसा समय चेत्र, एयावत विवाणिया ।। — सूत्र, १११।४।१० 38 एगे प्राया — ठाणाग, सूत्र १-१ सन्वन्नयप्पभूयस्स, सम्मं भूयाइ पासस्रो । २० -दशवैकालिक सूत्र, ४।६

श्रनुभूति सव को होती है। जीवन-मरण की प्रतीति सब को होती है। सभी प्राणी जीना चाहते है—मरना कोई नही चाहता। एक सामान्य कीड़े के श्रीर स्वर्गाधिपति इन्द्र के श्रन्तर में जीवन की इच्छा एक समान है, श्रौर मृत्यु का भय भी समान है। भ "सभी प्राणियों की जीवन-धारा भी एक-सी है। सभी दीर्घायुष्य चाहते हैं। सुख पसन्द करते हैं, दुख से घवराते हैं। जीवन प्रिय है, मरण श्रप्रिय है। सभी जीने की कामना करते है। श्रपना जीवन सब को प्यारा है। "भ इस समतामूलक चिन्तन पर ही जैनदर्शन के समत्त्वयोग की मीनार खडी है।

समत्त्वयोग को प्रेरएगा

0

जिस प्रकार अपने को मुख प्रिय है जीर दुख अप्रिय है, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी मुख प्रिय और दुख अप्रिय है। जिस प्रकार हमे अपने प्राणों का घात अनिष्ट है, वैसे दूसरों को भी अनिष्ट है। यह सोचकर मानव को दूसरों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। 3

यदि मानव अपनी ग्रात्मा की तरह ही ग्रन्य ग्रात्माग्रों को भी ममभने नग जाय तो एक दिन ग्रवण्य उसका जीवन हिंसाजन्य विकारों से सर्वथा मुक्त हो जायगा ग्रीर वह ग्रपनी ग्रात्मा को विज्वात्मा के साथ ग्रात्मसात् कर सकेगा। यह वात निष्चित है कि जिन वातों से, जिन व्यवहारों ग्रीर चेष्टाग्रों में हमें दुख होता है, उन वातों, व्यवहारों ग्रीर चेष्टाग्रों से ग्रन्य को भी दुख होता है। ग्रात हमें चाहिए कि किसी के साथ वैसा व्यवहार न कर जैसा हमें ग्रपने लिए पसन्द नहीं है। जो हम निज के लिए चाहे, वहीं पर के लिए भी चाहे। इस प्रकार विश्व की समस्त ग्रात्माग्रों के साथ ग्रपने

२१ ग्रमेष्टः मध्ये कीटस्य, सुरेन्द्रस्य सुरालये। समाना जीविताकाक्षा, समं मृत्यु-भय द्वयो।। — आचार्यं हेमचन्द्र २२ सब्वे पाणा विवाजया, सुहसावा बुहविष्ठकूला।

२२ सन्वे पाणा विधालया, सुहसाया बुहपडिकूला ।
प्रित्पयवहा, विद्यजीविणो, जीविजकामा ॥
सन्वेसि जीविष विद्य । — आचाराग सूत्र, १।२।३

६३ ध्रात्मवत् सर्वभूतेषु, सुप्त-दु से प्रियाप्रिये । चिन्तयग्नात्मनो ऽ निष्टां, हिसामग्यस्य नाचरेत् ॥ — त्राचार्य हमचन्द्रः

जैसा व्यवहार करना ही समत्त्वयोग की साधना का मूल श्राधार है। समत्त्वयोग की साधना का यह मूल ग्राधार श्रीकृष्ण की वाणी में भी इस प्रकार ध्वनित हुग्रा है—"जो सभी जीवो को ग्रपने समान समभता है ग्रीर उनके सुख-दुख को ग्रपना सुख-दुख समभता है, वही परम योगी है।"र

-श्रात्मीपम्य-हृष्टिट

भगवान् महावीर ने बतलाया है कि—छह जीव निकाय को अपनी श्रात्मा के समान समको। २९ प्रार्णी मात्र को आत्म तुल्य समको। १६ यह आत्म-तुला का सिद्धान्त कितना उदात्त और महान् है ? अहिंसा की भावना को परखने और समकने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। भगवान् महावीर ने कहा था—हे मानव। जिसको तू मारने की भावना रखता है, सोच, वह तेरे जैसा ही सुख-दु ख का अनुभव करने वाला प्राणी है। जिस पर तू अधिकार जमाने की आकाक्षा रखता है, वह तेरे जैसा ही प्राणी है। जिसको तू अपने वण मे करने की इच्छा करता है, वह तेरे जैसा ही एक जीव है। जिसका प्राणा तू लेने की भावना रखता है, वह तेरे जैसा ही एक जीव है। जिसका प्राणा तू लेने की भावना रखता है, वह तेरे जैसा ही एक जीव है। जिसका प्राणा तू लेने की भावना रखता है, वह तेरे जैसा ही प्राणी है। २०

२७

२४ अत्स्मीपम्पेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ! सुखं सा यदि वा दुख स योगी परमो मत ।।

<sup>—</sup>गीता-अ० ६, इलोक ३२

२५ प्रससमे मन्तिज्ज छ्प्पिकाए।

<sup>—</sup>दशवैकलिक, १०-५ सूत्र कृताग सूत्र, १'१०।३

२६. भाषतुले पयासु ।

तुमिस नाम सच्चेत्र ज हनव्वति मन्निस ।
तुमिस नाम सच्चेव ज श्रज्जावेयस्वति मन्निस ।
तुमिस नाम सच्चेव जं परियावेयस्वति मन्निस ।
तुमिस नाम सच्चेव जं परियोवेयस्वति मन्निस ।
तुमिस नाम सच्चेव जं उद्देवयस्व ति मन्निस ।
श्रज् चेव पहिनुद्वजीवी सम्हा न हता न विधायए ।

<sup>-</sup> बाचाराग नूत्र, १-५।४,

इस प्रकार ससार में सत्पुरुष विवेकमय जीवन व्यतीत करता हुआ न किसी जीव को मारता है और न किसी की घात करता है। क्योंकि हिंसा से आत्मोंपम्य की भावना का तो नाण होता ही है, साथ ही परलोकवादी आस्था में उसके कटु परिणामों का भी चिन्तन किया गया है—जो यहाँ पर किसी की हिंसा करता है उसका फल उमें भविष्य में भोगना पड़ता है। अत भविष्य के कटु परिणाम एवं सतत बढ़ती जाने वाली वैर-परम्परा पर विचार करके किसी भी प्राणी की हिंसा करने की कामना न करे।

श्रित्ता-परक श्रात्मसयम का पथ प्रदिशित करते हुए सूत्रकृताग सूत्र में भगवान् महावीर ने वतलाया है-श्रात्मार्थी श्रात्मा का कल्याण करने वाला, श्रात्मा की रक्षा करने वाला, श्रात्मा में शुभ प्रवृत्ति करने वाला, सयम के श्राचरण में पराक्रम प्रकट करने वाला, श्रात्मा को ससाराग्नि से वचाने वाला, श्रात्मा पर दया करने वाला, श्रात्मा का उद्धार करने वाला साधक अपनी श्रात्मा को सर्व पापों से मुक्त रखे। १८ उक्त श्रात्मीपम्य व श्रात्मसयम की दृष्टि समत्त्वयोग की साधना द्वारा ही सप्राप्त हो सकती है। तथा वैयक्तिक उत्थान एव सामाजिक उत्कर्ष भी समत्त्वयोग की साधना-श्राराधना पर ही निर्भर है।

जी घ्रो और जीने दो

€

जव साधक के जीवन में श्राहिसा-भाव की लहरे-लहराती है, अन्त करण में कहणा का अमृत वर्षण होता है और अपनी ही भाँति हूसरों को भी जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है तब उसकी श्राहिसा पूर्ण साकार हो उठती है। विश्व की समस्त आत्माओं को जीने का समान श्राविकार है। कोई किसी के प्राणों का घात-प्रतिधात न करे। एक-दूसरे के सुख-सुविधा में वाधक न वने। यही उन श्रनन्त-ज्ञानियों की साधना का अर्थ है, निचोड है। जिस मीमा में तुभे जीने का हक है, उस सीमा में ग्रन्य को भी जीने का हक है। यह महामन्य जन-जन के श्रन्तर तम में सदा गूँ जता रहना चाहिए।

जनदर्शन व जैनधर्म का ग्रोदर्श यही तक सीमित नही, वरन् उनका श्रादर्श है—"दूसरों के जीने में मदद करों ग्रीर ग्रवनर श्राने पर दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति भी दे डालों।" प्रस्तुत आदर्श की परिपालना सम्यक् प्रकार से न होने के कारण ही आज अहिंसा निष्त्रिय बनी हुई है। 'जीओ और जीने दो' से बढकर 'दूसरों के जीवन में सहायक बनो', इस विराट् सिद्धान्त को आत्मसान् करने के लिए अहिंसा को सिक्तय रूप प्रदान करने की आवश्यकता है। अहिंसा के विचारकों को सिर्फ यही तक सोच कर विराम नहीं लेना है कि प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है, उन्हें जीने दो। किन्तु इस बात पर भी सोचना है कि हम दूसरों के जीवन में किस प्रकार सहयोगी बन सकते हैं? व्यक्ति, समाज, देश और राष्ट्र के अभ्युदय एव उत्कर्ष में हमारा क्या उपयोग हो सकता है—अहिंसा की इस भावना का विकास ही सर्वोदय की भावना है, यही अहिंसा का विधायक पक्ष है। प्रसिद्ध जैन आचार्य उमास्वाति ने चेतन का लक्षण ही यह माना है कि वह एक-दूसरे के विकास व अभ्युदय में महयोगी व उपकारी बने। रू

#### MK

२८ एव से भिवलू भायट्टो, भायहिते. भायगुत्ते, भायजोगे, आयपरक्तम्मे, भायरिक्लए भायगुक्तपए भायतिष्फेडए, भायाणमेव, पहिसाहेज्जासि । —सूत्र कृताङ्ग सूत्र —२।२।४२

२६ परस्परोपग्रहो जीवानाम्

अर्मिसा की दृष्टि विराट् है। उसमे सकीर्गता की जरा भी गुजाइश नहीं है। यह तो गगा की उस विमल-विशाल-धारा के सदृश मुक्त व स्वतन्त्र है। उसे वन्धन प्रिय नहीं है। यदि अहिंसा को किसी प्रान्त, भाषा, पथ या सम्प्रदाय की क्षुद्र परिधि मे वन्द कर दिया गया तो उसकी वही स्थिति होगी जो समुद्र के शुद्ध निर्मल जल को किसी गड्ढे मे वन्द कर देने पर होती है।

ग्रहिसा किसी व्यक्ति, देण, या जाति विशेष की ही मपित्त नहीं है, यह तो विश्व का सर्वगान्य सिद्धान्त है। भारत के राष्ट्रपति स्व० डा० राजेन्द्र प्रसाद ने ग्रहिंसा की विराट्ता पर प्रकाश डालते हुए 'ग्रात्मक्या' में लिखा है—''ग्रहिंसा का सिद्धान्त ग्रनोखा सिद्धान्त है। इतने वडे पैमाने पर, विशेष कर इतनी बडी शक्ति के हाथो (ग्रग्ने जो) से स्वराज्य प्राप्त करने में उसका उपयोग ग्रीर भी ग्रनोखा है। यहतेरों ने इसे नीति के रूप में माना है, ग्रीर मचाई से वर्तते है।'' ग्रहिमा का क्षेत्र काफी विस्तृत है, वह विश्वव्यापी है। यह मानवता का उज्जवल प्रतीक है। इसके द्वारा ही जन-समाज की सारी व्यवस्थाएँ व प्रवृत्तियाँ ग्रुग-ग्रुग में मुचार रूप में चली ग्रा रही है।

ग्रहिसा बाबक नहीं, साधक है!

C

कितपय लोगों का यह मन्नव्य है कि श्राहिसा कायरता का प्रतीक है। वह देण को गुलाम बनाती है श्रौर कर्मक्षेत्र में श्रागे बढ़ने से रोकती है। पर क्या उक्त बथन तथ्यपूर्ण है? यदि गम्भीरता से चिन्तन करेंगे, तो स्पष्ट ज्ञात हुए बिना नहीं रहेगा कि श्रहिंसा के यथार्थ स्वरूप व उनके सही-सत्य दृष्टिकोग्। को न पहचानने के कारण ही इस प्रकार के भ्रामक विचार मस्तिष्क मे समुत्पन्न होते रहे है। यदि भ्रहिसा के यथार्थ स्वरूप को जान लिया जाय तो ये सारे भ्रामक विचार, ग्रनायास ही समाप्त हो सकते है।

भारत के सुविख्यात दार्णनिक एव भूतपूर्व राष्ट्रपति डा॰ एस॰ राधाकृष्णान् ने इस दिणा मे जो विचार ग्रिभिव्यक्त किये है वे भी चिन्त-नीय है—"यह जमना हथियार वन्द कायरता का है। कायरता ने ग्रिपने हाथ मे हथियार इसलिए रखे है कि वह दूसरो के हमलो से डरती है ग्रीर स्वय हथियार इसलिए नही चलाती कि उसे हिम्मत नही होती। जो डर के मारे हथियार चला नही पाती उसी का नाम कायरता है। इस कायरता से इन्सान को उबारने वाली केवल एक ही णक्ति है— ग्रीहंसा।"

श्रहिंसा: वीरों का धर्म

Ç

श्रहिंसा कायरता नहीं सिखलाती, वह तो वीरता सिखलाती है। श्रहिंसा वीरो का धर्म है। श्रहिंसा का स्वर है—मानव न्तुम अपनी स्वार्थ-लिप्सा में डूवकर दूसरों के श्रिष्ठकार को न छीनों। किसी देश या राष्ट्र के श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करों। किसी भी समस्या को यथासभव शान्ति पूर्वक सुलभाने का प्रयास करों। शान्ति के लिए तुम अपना बिलदान बेशक दे दो, किन्तु अपनी स्वार्थ एवं वासना पूर्ति के लिए किसी के प्राग्गों को मत लूटो। इस पर भी यदि समस्या का उचित समाधान नहीं हो पा रहा है, श्रीर देश, जाति व धर्म की रक्षा करना श्रनिवार्य हो तो उस स्थिति में वीरता परक कदम उठा सकते हो, किन्तु श्रहिंसा के नाम पर कायर बन करके घर में मुँह छिपाकर मत बैठो। श्राग्गों का मोह करके जिन्दगी से चिपटकर कायर पन बनो। यदि समय पर अन्याय-अत्याचारों का प्रतीकार न कर सके तो यह सबसे बडी तुम्हारी बुजदिली व कायरता ही सिद्ध होगी। श्रीर तुम्हारी श्रहिंसा, तुम्हारी शान्ति की पुकार सिर्फ एक वचना श्रीर धोखा मानी जायेगी।

अहिंसा यह कभी नहीं कहती कि मानव अन्यायों को सहन करे। क्योंकि जैसे अन्याय करना स्वय में एक पाप है, वैसे ही अन्याय को कायर होकर सहन करना भी एक महापाप है। वह अहिंसा क्या है, जिसमे अन्याय के प्रतीकार की णिक्त नहीं है, देण की आजादी को सुरिक्षत रखने की क्षमता नहीं है। वह अहिसा—अहिंसा नहीं, वह तो नाम मात्र की अहिंसा है, निष्प्रारा अहिंसा है। ऐसी अहिंसा का कोई मूल्य नहीं है।

## प्रतीकार के दो रूप

श्रन्याय के प्रतीकार के दो रूप है—एक हिंसक प्रतीकार, दूसरा श्रिंहसक प्रतीकार। हिंसक प्रतीकार गृहस्थ वर्ग से सम्बन्धित है, क्यों कि गृहस्थ वर्ग की श्रिंहसा-मर्यादा सीमित होती है। वह समय पर देश, जाति व धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता है। भगवान् महावीर के श्रावक भी श्रनाकमण्-त्रत को ग्रहण् करते थे पर श्रात्म-रक्षा के लिए, प्रत्याक्रमण् के लिए तो वे खुले रहते थे। प्रत्याक्रमण् के श्रधिकार से विचत नहीं रहते थे। किन्तु श्रमण् या कोई विशिष्ट श्रध्यात्मवादी सन्त, हिंसक प्रतीकार नहीं करता। वह तो समाज या देश से पनपने वाले श्रन्यायों का प्रतीकार श्रहिसात्मक ढंग से ही करता है। श्रीर यह श्रहिंसक प्रतीकार वाहरी साधनों से नहीं किया जाता है, यह साधक के श्रात्मवल के विकास पर निर्भर है। साधक का श्रात्मवल ही उसकी सफलता का मापदण्ड है।

जैन विचारको ने हिंमा का सूक्ष्म विश्लेपण करते हुए उसके चार प्रकार वतलाये हैं—सकत्पी, धारभी, उद्योगी और विरोधी। किसी निरपराध प्राणी को मारने का उरादा करके उस पर धाक्रमण करना या उसे जान से खत्म कर देना मकल्पी हिंसा है। गृहस्थ जोवन विताते हुए, घरेलू काम-धन्धे करते दुए जो हिंसा होती है, वह धारम्भी हिंसा है। खेती-वाडी, व्यापार-उद्योग मे होने वाली हिमा उद्योगी-हिंसा है। की जाती है, वह विरोधी हिंसा है। विरोधी हिंसा मे राज्य-लिप्सा, भोगलिप्सा और वैर-विरोध की गन्ध समाहित हो सकती है, किन्तु जो हिंसा केवल देण, जाति व धर्म की रक्षा-भावना से अनुस्यूत है, परिपूरित है, वह हिमा हिंसा होते हुए भी उसमे भावी धृहिसा का एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण अन्तर्निहित है, और वही दृष्टिकोण व्यक्ति को हिंसा के कालुग्य से उद्यारने वाला होता है। यद्यपि

श्रिहंसक व्यक्ति हिंसा में कर्तई विश्वास नहीं करता, उसकी श्रास्था-निष्ठा ग्रिहंसा में पूर्ण रूप से रही हुई है, वह ग्रिहंसा तत्त्व को जीवन विकास का सर्वोपरि तत्त्व समभता है, फिर भी देश, जाति व धर्म की रक्षा का प्रश्न जब उसके सामने श्राकर खडा होता है तो वह मुँह नहीं छिपाता। श्रपनी श्रांखों के सामने श्रन्याय का श्रभिनय देख नहीं सकता किन्तु वह डटकर उसका प्रतीकार करता है।

म्रजातशत्रु को िएक भ्रौर महाराज चेटक के बीच भ्राश्रित जन की रक्षा के लिए युद्ध हुमा। यह एक प्रसिद्ध घटना है। भगवती सूत्र, निरयाविलया भ्रादि में उसका विस्तृत वर्णन है। जब को िएक भ्रन्याय पर पूर्ण रूप से तुल गया तो महाराज चेटक को उसके भ्रन्याय का दमन करने के लिए विवण होना पडा। यद्यपि महाराज चेटक भगवान् महावीर के परम उपासकों में से थे, भ्रौर वे इस घोर हिंसा-त्मक युद्ध को हर हालत में टालना चाहते थे, किन्तु को िएक का भ्रहभाव व उसकी लिप्सा इतनी तीन्न, प्रवल हो उठी कि सिवाय युद्ध के उनके समक्ष कोई दूसरा मार्ग ही नहीं रहा था। परिगामत दोनों के बीच घोर सम्राम हुमा, लाखों नर पत्रग की तरह युद्धान्न में भस्मीभूत हो गये। उ॰

इसी प्रकार राम भी नहीं चाहते थे कि मैं रावण के साथ युद्ध करूँ। क्योंकि राम भारतीय सस्कृति के उज्ज्वल प्रतीक थे, श्रोर साथ ही मर्यादापुरुषोत्तम भी। उनका हृदय परम कारुणिक था, हिंसा व युद्ध से होने वाले अनर्थ उनकी आँखों के समक्ष नाच रहे थे, किन्तु जब राम के सामने दो अजीब प्रकार की समस्याएँ एक साथ खडी हो गई —एक सच्चरित्र नारी सीता की अनाचारी रावण के हाथ से मुक्ति; श्रौर दूसरी रावण की अमानुषिक दानव-वृत्ति के दमन की। यदि रावण सीता को सहज रूप मे राम के पास लौटा देता तो श्रागे युद्ध जैसी कोई परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती। राम ने रावण को कई वार अपना दूत भेजकर यह सन्देश कहलवाया कि — मुभे तुम्हारी स्विणिम लका की चाह नहीं है श्रौर न मेरे अन्तर मे तुम्हारे श्रसीम वैभव की श्रभिलापा ही है। तुम तो केवल सीता को शान्ति-पूर्वक लौटा दो। मेरे मन मे तुम्हारे प्रति तनिक भी व्यक्तिगत द्वेष

२०. भगवती सूत्र, शतक ७ उ० ६

नहीं है। यह सब कुछ कहने-सुनने के बावजूद भी जब रावण श्रपने दुर्विचार से जरा भी इघर-उधर हिला-डुला नहीं, तब राम को श्रपना श्रन्तिम निर्णय युद्ध का ही करना पडा। मैथिलीशरण गुप्त ने श्रपने 'पचवटी' काव्य मे राम के मुख से कहलवाया है—

"नहीं विघ्न वाघाओं को हम स्वय बुलाने जाते हैं। फिर भी यदि वे थ्रा जावें तो कभी नहीं घवराते हैं॥"

हाँ, तो राम रावरा से लड़ने के लिए हाथ में धनुप उठाकर चल पड़े। महाभयकर द्वन्द्व हुन्ना और मन्त में राम की विजय हुई। उह्लिखित युद्धों में हिंसा हुई, इससे कोई भी इन्कार नहीं, पर इस हिंसा का सूत्रपात न तो महाराज चेटक ने किया और न राम ने हीं,

कोि का पूर्व ति पर्ता पहुर्ति विद्या परिवास है। करवाया। महाराज चेटक और राम ने तो अपने कर्त्त व्य का पालन मात्र किया है। यह हुआ अन्याय के प्रतीकार का एक हिंसात्मक रूप।

### श्रहिसात्मक प्रतीकार

ग्रन्याय के प्रतीकार का दूसरा रूप है—ग्रहिसात्मक, ग्रहिसक प्रतीकार जीवन का उच्च ग्रादर्ण व साधक जीवन की उच्च भूमिका है। इसमे मामाजिक, राष्ट्रीय एव वैयक्तिक ग्रन्यायों का प्रतीकार किया जाता है, किन्तु हिंसक साधनों से नहीं, ग्रहिसा के उपक्रमों से किया जाता है। कहना चाहिए, वाह्य साधनों में नहीं, किन्तु ग्राभ्यन्तरिक साधनों से ही उस हिंसा के प्रतीकार की यह प्रक्रिया है। भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध, ईसा तथा गांधी ग्रादि ग्रहिसक प्रतीकार के उदाहरण है। उन्होंने ग्रहिसा के रास्ते से देण, समाज व राष्ट्र में व्याप्त हिमा ग्रीर ग्रन्याय के प्रतीकार का प्रयास किया था।

श्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व का समय भारतीय इतिहास में एक अन्वकारपूर्ण युग समभा जाता है। उस समय भारतीय क्षितिज-पर अन्ध-विश्वास और रुढिवाद के वादल सर्वत्र मडरा रहे थे। यज्ञ के नाम पर देवी-देवताओं के आगे मूक पणुओं के प्राणों की होली खेली जाती थी। स्त्री-समाज को हीन भावना से देखा जाता था। उन्हें यनुष्योचित अधिकारों में वचित रखा जाता था। शूडों की दणा तो पणुओं से बुरी थी। उन्हें अनेक प्रकार के दुव्यंवहारों ने पीटित, प्रनाडित किया जाता था। उस समय श्रमण-मस्कृति के

उन्नायक भगवान् महावीर ने क्रान्ति की अलख जगाई। ग्राम-ग्राम नगर-नगर घूम-घूमकर मानव समाज को ग्रीहंसा ग्रीर प्रेम का दिव्य सन्देण मुनाया। जातिवाद का कड़े स्वर मे विरोध किया। उनके क्रान्तदर्शी विचार-वायु के भभावात से ग्रन्धविण्वास ग्रीर यज्ञादि कुप्रथाग्रो के बादल विखर गये ग्रीर क्रान्ति का प्रकाश चमक उठा। मानव समाज मे सर्वत्र शान्ति की लहर लहराने लगी। रौहिरग्ये जैसे दुर्दमनीय दस्युराज को ग्रीर ग्रर्जुन माली जैसे कूर हत्यारे को ग्रपनी ग्रहिंसक शक्ति से उन्होंने कुछ ही क्षर्गो मे चरित्र-सम्पन्न सत्पुरुष व दयामूर्ति बना दिया।

भगवान् महावीर के समसामियक महात्मा बुद्ध भी एक युगपुरुष थे। तथागत बुद्ध समाज की बुराइयों के साथ लड़े थे, सघर्ष किया था। ग्रगुलीमाल जैसे निर्मम-निर्दयी डाकू का उद्धार किया। उसे सदा के लिए ग्रहिंसक वना दिया। कहना होगा कि भगवान् महावीर की तरह बुद्ध ने भी समाज में कान्ति की नवज्योति जगाई थी ग्रीर वे ग्रपने ग्रभियान में निरन्तर बढ़ते रहे।

करुगामूर्ति ईसा मसीह भी एक बहुत बडी शक्ति थे। उन्होंने विश्व को प्रेम ग्रौर क्षमा का ग्रमर सदेश प्रदान करते हुए कहा—"यदि कोई दुश्मन तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम दूसरा गाल भी उघर कर दो।" यह स्वाभाविक है कि प्रत्याक्रमण न होने पर ग्राक्रमण ग्रपने ग्राप शिथिल हो जाता है। ग्रहिंसक प्रतीकार की यह एक प्रक्रिया है। प्रत्याक्रमण से ग्राक्रान्ता को विशेष वेग मिलता है, उसमे ग्रधिक उग्रता ग्राती है। ग्राक्रान्ता को शान्त करने के लिए प्रत्याक्रमण ग्रनिवार्य नहीं है। मन मे प्रेम, स्नेह व सद्भावना के द्वारा भी श्राक्रान्ता का प्रतिरोध हो सकता है।

गाधीजी सदा कहा करते थे कि—"मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड रहा हूँ, अग्रेजो के विरुद्ध नहीं। प्रत्येक अग्रेज मेरा मित्र हैं।" यह तो सुनिश्चित हैं कि इस प्रकार की भावना प्रतिद्वन्द्वी को उत्ते जित करने के स्थान पर शान्ति पूर्वक विचार करने का सुअवसर प्रदान करती है। गाधीजी ने अग्रेजो का सामना किया। एक वहुत वडी शक्ति के साथ लडे थे, पर अहिंसक वनकर लडे। उन्हें हिंसा का पथ किसी भी स्थिति में पसन्द नहीं था। गाधीजी को साम्राज्यवाद का प्रतीकार करने में कई प्रकार की किठनाइयाँ सहन करनी पड़ी,

नहीं है। यह सब कुछ कहने-मुनने के बावजूद भी जब रावए ग्रपने दुर्विचार से जरा भी इघर-उघर हिला-डुला नही, तब राम को ग्रपना ग्रन्तिम निर्णय युद्ध का ही करना पडा। मैथिलीशरण गुप्त ने ग्रपने 'पचवटी' काव्य मे राम के मुख से कहलवाया है—

"नहीं विघ्न वाषाओं को हम स्वय बुलाने जाते हैं। फिर भी यदि वे ग्रा जावें तो कभी नहीं घवराते हैं॥"

हाँ, तो राम रावण से लडने के लिए हाथ में धनुष उठाकर चल पड़े। महाभयकर द्वन्द्व हुआ और अन्त में राम की विजय हुई। उिल्लिखित युद्धों में हिसा हुई, इससे कोई भी इन्कार नहीं, पर इस हिसा का सूत्रपात न तो महाराज चेटक ने किया और न राम ने हीं, कोिएक तथा रावण की अमानुषिक दानव-वृत्ति ने ही करवाया। महाराज चेटक और राम ने तो अपने कर्त्त व्य का पालन मात्र किया है। यह हुआ अन्याय के प्रतीकार का एक हिंसात्मक रूप।

## श्रहिसात्मक प्रतीकार

A

य्रन्याय के प्रतीकार का दूसरा रूप है—ग्रहिसात्मक, ग्रहिसक प्रतीकार जीवन का उच्च प्रादर्श व साधक जीवन की उच्च भूमिका है। इसमे मामाजिक, राष्ट्रीय एव वैयक्तिक ग्रन्यायों का प्रतीकार किया जाता है, किन्तु हिंसक साधनों से नहीं, ग्रहिंसा के उपक्रमों से किया जाता है। कहना चाहिए, बाह्य साधनों से नहीं, किन्तु ग्राभ्यन्तरिक साधनों से ही उस हिंसा के प्रतीकार की यह प्रक्रिया है। भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध, ईसा तथा गांधी ग्रादि ग्रहिंसक प्रतीकार के उदाहरण है। उन्होंने ग्रहिंसा के रास्ते से देण, समाज व राष्ट्र में व्याप्त हिंसा ग्रीर ग्रन्याय के प्रतीकार का प्रयास किया था।

त्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व का समय भारतीय इतिहास में एक अन्वकारपूर्ण युग समभा जाता है। उस समय भारतीय क्षितिज-पर अन्य-विश्वास और रूढिवाद के वादल सर्वत्र मडरा रहे थे। यज के नाम पर देवी-देवताओं के आगे मूक पणुओं के आगों की होली खेली जाती थीं। स्त्री-समाज को हीन भावना से देखा जाता था। उन्हें मनुष्योचित अधिकारों में विचत रखा जाता था। णूडों की दणा तो पणुओं से बुरी थी। उन्हें अनेक प्रकार के दुव्यंवहारों से पीडित, प्रनाडित किया जाता था। उस समय श्रमण्-मस्कृति के

उन्नायक भगवान् महावीर ने क्रान्ति की ग्रलख जगाई। ग्राम-ग्राम नगर-नगर घूम-घूमकर मानव समाज को ग्रहिंमा ग्रीर प्रेम का दिव्य सन्देण सुनाया। जातिवाद का कड़े स्वर मे विरोध किया। उनके क्रान्तदर्शी विचार-वायु के भभावात से ग्रन्धविश्वास ग्रीर यज्ञादि कुप्रथाग्रो के बादल बिखर गये ग्रीर क्रान्ति का प्रकाश चमक उठा। मानव समाज मे सर्वत्र णान्ति की लहर लहराने लगी। रौहिरणेय जैसे दुर्दमनीय दस्युराज को ग्रीर ग्रर्जुन माली जैसे कूर हत्यारे को ग्रपनी ग्रहिसक णक्ति से उन्होने कुछ ही क्षरणो मे चरित्र-सम्पन्न सत्पुरुष व दयामूर्ति बना दिया।

भगवान् महावीर के समसामयिक महात्मा बुद्ध भी एक युगपुरुष थे। तथागत बुद्ध समाज की बुराइयों के साथ लड़े थे, संघर्ष किया था। अगुलीमाल जैसे निर्मम-निर्दयी डाक् का उद्धार किया। उसे सदा के लिए अहिंसक बना दिया। कहना होगा कि भगवान् महावीर की तरह बुद्ध ने भी समाज में कान्ति की नवज्योति जगाई थी और वे अपने अभियान में निरन्तर बढते रहे।

करुणामूर्ति ईसा मसीह भी एक बहुत बडी शक्ति थे। उन्होंने विण्व को प्रेम श्रोर क्षमा का अमर सदेश प्रदान करते हुए कहा—"यदि कोई दुश्मन तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम दूसरा गाल भी उघर कर दो।" यह स्वाभाविक है कि प्रत्याक्रमण न होने पर आक्रमण अपने श्राप शिथिल हो जाता है। अहिंसक प्रतीकार की यह एक प्रक्रिया है। प्रत्याक्रमण से आक्रान्ता को विशेष वेग मिलता है, उसमे अधिक उग्रता श्राती है। श्राक्रान्ता को शान्त करने के लिए प्रत्याक्रमण अनिवार्य नही है। मन मे प्रेम, स्नेह व सद्भावना के द्वारा भी आक्रान्ता का प्रतिरोध हो सकता है।

गाघीजी सदा कहा करते थे कि—"में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड रहा हूँ, अग्रेजो के विरुद्ध नहीं। प्रत्येक अग्रेज मेरा मित्र हैं।" यह तो सुनिश्चित है कि इस प्रकार की भावना प्रतिद्वन्द्वी को उत्ते जित करने के स्थान पर शान्ति पूर्वक विचार करने का सुअवसर प्रदान करती है। गाधीजी ने अग्रेजो का सामना किया। एक बहुत वडी शक्ति के साथ लड़े थे, पर अहिंसक बनकर लड़े। उन्हें हिंसा का पथ किसी भी स्थिति में पसन्द नहीं था। गाधीजी को साम्राज्यवाद का प्रतीकार करने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी,

¥

# विभिन्न मतों में ऋहिंसा का निरूपरा

% 'श्रहिंसा' भारतीय सस्कृति का प्राण-भूत तत्त्व है। भारतीय चिन्तन के रोम-रोम मे श्रहिंसा का तत्त्व समाया हुआ है। इसकी उपलब्धि उन्हें मां के दूध के साथ ही हो जाती है। यहाँ का वातावरण श्रहिंसा का वातावरण है। यहाँ की वायु, श्रहिंसा की वायु है। जो व्यक्ति भारत में श्वास लेगा उसके जीवन मे न्यूनाधिक श्रहिंसा तत्त्व श्रवश्य ही प्रवेण करेगा। यह तत्त्व भारतवासियों की बहुत वडी निधि है। इस निधि के महत्त्व को जानने के लिए भारतवासियों को पर्याप्त समय लगा है। इसके लिए बहुत वडी साधना व कठोर तपस्या करनी पडी है। ग्रादि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव से लेकर श्राज दिन तक यदि भारतीय संस्कृति में कोई मोलिक स्वर्णस्त्र श्रनुस्यूत हत्रा है तो वह श्रहिंसा ही है। इस सूत्र में ही विश्व के समस्त धर्मों का समन्वय श्रीर संगम हो सकता है।

श्रहिंसा का सिद्धान्त वहा व्यापक श्रीर विशाल है। श्रहिंसा की परिधि के श्रन्तगंत समस्त धर्म श्रीर समस्त दर्शन समवेत हो जाते हैं। यही कारण है कि प्राय. सभी धर्मों ने इसे एक स्वर से स्वीकार किया है। हमारे यहाँ के चिन्तन में, समस्त धर्म-सम्प्रदायों में श्रोहिंसा के सम्बन्ध में, उसकी महत्ता श्रीर उपयोगिता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं, भले ही उसकी सीमाएँ कुछ मिन्न-भिन्न हो। कोई भी धर्म यह कहने के लिए तैयार नहीं कि कूठ बोलने में धर्म है, चोरी करने में धर्म है या श्रब्रह्मचर्य सेवन करने में धर्म है। जब उन्हें धर्म नहीं कहा जा सकता, तो हिंसा को कैसे धर्म कहा जा नकता है ? हाँ, कुछ धर्मों में एव धर्मग्रन्थों में हमें हिंसा का विधि त्य भी परिलक्षित होता है पर, वह हिंसा केवल विचारकों की दृष्टि में है, वह धर्म तो उस हिंसा

को भी ग्रहिसा मानकर ही चलता है। हिंसा को हिंसा के नाम से कोई स्वीकार नहीं करता। ग्रत किसी भी धर्मशास्त्र में हिंसा को धर्म ग्रीर ग्रहिंसा को ग्रधर्म नहीं कहा है। सभी धर्म ग्रहिंसा को ही परम धर्म स्वीकार करते है।

जैन-धर्म

पच्चीस सौ वर्ष पूर्व ग्रायांवर्ता के महामानव भगवान् महावीर ने ग्राहिसा की नीव को सुदृढ बनाने के लिए हिंसा के प्रति खुला विद्रोह किया। ग्राहिसा ग्रीर धर्म के नाम पर हिंसा का जो नग्न नृत्य हो रहा था, जनमानस को भ्रान्त किया जा रहा था, वह भगवान् महावीर से देखा नहीं गया। उन्होंने हिंसा पर लगे धर्म ग्रीर ग्राहिसा के मुखौटों को उतार फेका, ग्रीर सामान्य जनमानस को उद्बुद्ध करते हुए कहा—"हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती। विश्व के सभी प्राणी, वे चाहे छोटे हो या बड़े, पशु हो या मानव—जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अ सबको सुख प्रिय है, दु ख ग्रप्रिय है। सबको ग्रपना जीवन प्यारा है। अ जिस हिंसक व्यापार को तुम ग्रपने लिए पसन्द नहीं करते, उसे दूसरा भी पसन्द नहीं करता। जिस दयामय व्यवहार को तुम पसन्द करते हो, उसे सभी पसन्द करते है। यही जिन शासन का, (सब धर्मों का) सार है, निचोंड है। अ किसी के प्राणों को लूटना, उनसे खिलवाड करना धर्म नहीं हो सकता। ग्राहिसा, संयम ग्रीर तप यहीं वास्तविक धर्म है। अ इस लोक में जितने भी त्रस ग्रीर

३१ सन्वे जीवा वि इच्छति, जीविड न मरिज्जिड ।

<sup>-</sup>दशवैकालिक सूत्र, ६।११

३२. सस्ते पाणा पिम्राउया सुहताया दुहपिडकूला।

<sup>—</sup>आचाराग सूत्र १।२।३

३३ ज इच्छिसि श्रप्पणतो, ज च न इच्छिसि श्रप्पणतो । त इच्छ परस्स वि, एत्तियश्म जिणसासणयं।।

<sup>--</sup> वृहत्कलप माष्य ४५ ५४

२४ धम्मो मगलमुक्किट्ठ, ग्रहिमा सजमो तवी।

<sup>—</sup>दशवैकालिक, १।१

स्थावर प्राणी है। <sup>5°</sup> उनकी हिंसा न जान कर करो, न अनजान में करों और न दूसरों से ही किसी की हिंसा कराओं। क्यों कि सब के भीतर एक-सी आत्मा है, हमारी ही तरह सबको अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसा मानकर भय और वैर से मुक्त होकर किसी प्राणी की हिंसा न करो। जो व्यक्ति खुद हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और दूसरों की हिंसा का अनुमोदन करता है, वह अपने लिए वैर ही बढाता है। <sup>35</sup> अत प्राणियों के प्रति वैसा ही भाव रखों, जैसा अपनी आत्मा के प्रति रखते हो। <sup>3°</sup> सभी जीवों के प्रति अहिंसक होकर रहना चाहिए। सच्चा सयमी वही है जो मन से, वचन से और शरीर से किसी की हिंसा नहीं करता। यह है—भगवान् महावीर की आत्मीपम्य दृष्टि, जो अहिंसा में ओत-प्रोत होकर विराट् विश्व के सन्मुख आत्मानुभूति का एक उज्ज्वल उदाहरए। प्रस्तुत कर रही है। विधेयात्मक और निषेधात्मक

O

जैनदर्शन की श्राहिसा निषेध तक सीमित नही है, किन्तु विधेया-त्मक भी है। 'नहीं मारना'—यह ग्राहिसा का एक पहलू है, उसका दूसरा पहलू है—मैत्री, करुणा श्रीर सेवा। यदि हम सिर्फ ग्राहिसा के नकारात्मक पहलू पर ही सोचेगे, तो यह ग्राहिसा की श्रधूरी समभ होगी। सम्पूर्ण ग्राहिसा की साधना के लिए प्राणी मात्र के साथ में मैत्री सम्बन्ध रखना, उसकी सेवा करना, उसे कप्ट से मुक्त करना ग्रादि विधेयात्मक पक्ष पर भी उचित विचार करना होगा। जैन-ग्रागमों में जहाँ ग्राहिसा के साठ एकार्यक नाम दिए गए है, वहाँ वह

१४. जावन्ति लोए पाणा तसा प्रदुव थावरा । ते जाणमजाण घा न हणे नो विद्यायए ।।

<sup>-</sup> दशवैकालिक

३६ भज्जत्य सध्वश्रो सध्य विस्स पाणे वियायण् । न हणे पाणिणो पाणे भयवेराक्षो जवरण् ।।

<sup>—</sup> उत्तराच्ययन, ८।१०

२७. सर्यंऽतिवायए पाणे, ब्रद्धवाडन्नेहि घायए। हणन्तं पाऽणुजाणाइ वेरं वङ्ढई श्रम्पणो ॥

<sup>—</sup>मूत्र कृताङ्ग, १११११३

दया, रक्षा, ग्रभय ग्रादि के नाम से भी ग्रभिहित की गई है। उत्क शब्दों से घ्वनित होने वाला ग्रर्थ विघेयात्मक ग्रहिसा की सूचना कर रहा है। गए। धर सुधर्मा ने ग्रभयदान का महत्त्व दिखलाते हुए कहा है—दानों में सर्वश्रेष्ठ व उत्तमदान ग्रभय है। अर्थात् जीवरक्षरा की प्रवृत्ति ही दानों में ग्रपना विशिष्ट स्थान रखती है। ग्राचार्यों ने भगवान् महावीर ग्रौर गौतम का एक सुन्दर सवाद दिया है, जो विधायक ग्रहिसा पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। एक बार गौतम ने महावीर से कहा—"भगवन्। दो व्यक्ति है। एक ग्रापकी सेवा करता है ग्रौर दूसरा दीनदुखियों की सेवा करता है। ग्रापकी दृष्टि में महान् कौन है किस व्यक्ति को ग्राप ग्रधिक उत्तम समभते है ?" प्रश्न का समाधान करते हुए महावीर बोले—-"गौतम। मेरी सेवा करने वाले की ग्रपेक्षा दीन दुखियों की सेवा करने वाले को में कही ग्रधिक उत्तम समभता हूँ। वे मेरे भक्त नहीं जो केवल मेरा नाम जपते है। मेरे सच्चे भक्त ग्रौर सच्चे ग्रनुयायी तो वे ही है, जो मेरी ग्राज्ञा का पालन करते है।" "

प्रस्तुत सवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुकम्पा दान, अभय-दान तथा सेवा आदि अहिसा के ही रूप है जो प्रवृत्तिप्रधान है। यदि अहिसा केवल निवृत्तिपरक ही होती तो जैन आचार्य इस प्रकार का कथन कथमपि नही करते। 'अहिसा' शब्द भाषाशास्त्र की दृष्टि मे निषेध-वाचक है। इसी कारएा बहुत से व्यक्ति इस भ्रम मे फँस जाते है कि अहिसा केवल निवृत्तिपरक है। उसमे प्रवृत्ति जैसी कोई चीज नही। किन्तु गम्भीर चिन्तन करने के पश्चात् यह सत्य तथ्य स्पष्ट हुए विना नहीं रहेगा कि अहिसा के अनेक पहलू हैं, उसके अनेक अग है, अत प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अहिसा समाहित है। प्रवृत्ति-निवृत्ति— दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। एक कार्य में जहाँ प्रवृत्ति हो रही

३८ प्रक्त व्याकरण सूत्र (सवर द्वार)

<sup>(</sup>क) दया देहि-रक्षा

४६. दाणाण सेट्र श्रभयव्ययाण,

४०. वावश्यक हरिभद्रोया वृत्ति

<sup>---</sup>प्रश्नध्याकरण वृत्ति

<sup>—</sup>सूत्रकृताङ्ग अ०६

<sup>--</sup> ६६१-६६२

है वहाँ दूसरे कार्य से निवृत्ति भी होती है। ये दोनो पहलू ग्राहिसा के साथ भी जुड़े हैं। जो केवल निवृत्ति को ही प्रधान मानकर चलता है, वह ग्राहिसा की ग्रात्मा को परख ही नहीं सकता। वह ग्राहिसा की सम्पूर्ण साधना नहीं कर सकता। यदि निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति न हो तो उस निवृत्ति का क्या मूल्य है? प्रवृत्ति—रहित निवृत्ति ग्राखिर निष्क्रियता के गर्त में ढकेल देती है। निष्क्रियता जीवन का ग्राभिणाप है। जीवनक्षेत्र में प्रवृत्ति किये विना कोई भी कार्य सफल व सम्पन्न नहीं हो सकता।

जैन श्रमण के उत्तर गुणो मे समिति और गुप्ति का विधान है। समिति की मर्यादाएँ प्रवृत्तिपरक है और गुप्ति की मर्यादाएँ निविति-परक है। इससे भी स्पष्ट है कि अहिंसा प्रवृत्तिमूलक भी है। प्रवृत्ति-निवृत्ति—दोनो अहिंसारूप सिक्के की दो वाजू हैं। एक दूसरे के अभाव मे अहिंसा अपूर्ण है। यदि अहिंसा के इन दोनो पहलुओ को समभ न सके तो अहिंसा की वास्तविकता मे हम बहुत दूर भटक जायेगे। असद् आचरण से निवृत्त बनो और सद्आचरण मे प्रवृत्ति करो, यही निवृत्ति और प्रवृत्ति की सुन्दर व सिक्षप्त व्याख्या है।

पण्डित सुखलाल जी ने ग्रहिंसा के निवर्त्तक तथा प्रवर्त्तक रूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है— "ग्रशोक के राज्यकाल का ग्रघ्ययन करने से पता चलता है कि उसके व्यवहार में निवर्त्तक कार्यों के साथ प्रवर्त्तक कार्यों पर भी वल दिया गया । हिंसानिवृत्ति के साथ-साथ धर्मशाला वनवाना, पानी-पिलाना, पेड लगाना ग्रादि परोपकार के कार्य भी हुए है । ग्रशोक ने प्रचार किया कि हिंसा न करना तो ठीक है, पर दया धर्म भी करना उचित है । ग्रपने लिए ग्रस्तेय ग्रत पालन करना, पर दूसरों की मदद के लिए कुछ रखना भी ग्रावश्यक है । जन्म से मास खाने वाले के लिए माम छोडना ग्रासान है, पर होने वाले पणुवध को रोकने का प्रयत्न करना ग्रासान नहीं है । व्यक्ति स्वय दूसरों को दु ख न दे, लेकिन रास्ते में कोई घायल या भिखारी पड़ा है तो उसमें वचकर निकल जाने से ग्रहिंसा की पूर्ति नहीं होती। परन्तु उसे क्या पीड़ा है ? क्यों है ? उसे क्या मदद दी जाय ? इसकी जानकारी ग्रीर उपाय विये विना ग्रहिंसा ग्रधूरी ही है ग्रहिंसा केवल

निवृत्ति मे से चरितार्थ नही होती । उसका विचार निवृत्ति मे से ग्रवण्य हुग्रा है, किन्तु उसकी कृतार्थता प्रवृत्ति मे ही हो सकती है ।" ४ भ

एक बार महात्मा गांधी ने उन व्यक्तियों को, जो श्रिहसा की साधना में श्रग्रसर होना चाहते थे, प्रसगवश समभाया था कि श्रिहिंसा जीवन का चमत्कार है, श्रिहसा की साधना-श्राराधना करते हुए भी तुम अपने जीवन को शान्त, सन्तुष्ट बना सकते हो। श्रिहिंसा केवल निष्क्रिय नहीं, श्रिपतु सिक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, श्रर्थात् श्रिहंसक का जीवन केवल निवृत्तिप्रधान ही नहीं, किन्तु प्रवृत्ति प्रधान भी होता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रिहंसक की प्रवृत्ति भी दया श्रीर करुणा की भावना से श्रोत-प्रोत होती है। उसके प्रत्येक कार्य में श्रिहंसा की विराट् भावना मुखरित रहती है।

साराश यह है कि—श्रहिसक प्रवृत्ति के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। चूँ कि प्रवृत्ति-शून्य श्रहिसा समाज में जडता पैदा कर देती है। मानव एक शुद्ध सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जन्म लेता है, श्रीर समाज में रहकर ही अपना सास्कृतिक विकास व अभ्युद्ध करता है, उस उपकार के बदले में वह (मानव) समाज को कुछ देता भी है। यदि कोई इस कर्त्त व्य की राह से विलग हो जाता है तो वह एक प्रकार से उसकी श्रसामाजिकता ही होगी। श्रत प्रवर्त्त करूप धर्म के द्वारा समाज की सेवा करना—मानव का प्रथम कर्त्त व्य है, श्रीर इस कर्त्त व्य की जागरणा में ही मानव का श्रमना व समाज का कल्याण निहित है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैन-दर्शन व जैन-धर्म की अहिंसा का स्रोत विधि और निषेध-उभय रूप मे प्रवाहित हुम्रा।

बौद्ध-धर्म

बौद्ध-धर्म ने भी हिंसा का आ्रात्यन्तिक विरोध किया है। 'श्रार्य' की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा है—"प्राणियो की हिंसा करने से कोई श्रार्य नहीं कहलाता, किन्तु जो प्राणी की हिंसा नहीं

करता उसी को आर्य कहा जाता है। ४२ सव लोग दण्ड से डरते हैं, मृत्यु से भय खाते है। दूसरों को अपनी तरह जानकर मानव न तो किसी को मारे और न किसी को मारने की प्रेरणा करे। ४३ जो न स्वयं किसी का घात करता है, न दूसरों से क खाता है, न स्वयं किसी का घात करता है, न दूसरों से क खाता है, न स्वयं किसी को जीतता है, वह सर्वप्राणियों का मित्र होता है, उसका किसी के साथ वैर नहीं होता। ४४ जैसा में हूँ—वैसे ये हैं, तथा जैसे ये हैं—वैसा में हूँ, इस प्रकार आतमसदृश मानकर न किसी का घात करे, न कराए। ४५ सभी प्राणी सुख के चाहने वाले हैं, इनका जो दण्ड से घात नहीं करता है, वह मुख का अभिलापी मानव अगले जन्म में सुख को प्राप्त करता है। ४६ इस प्रकार तथागत वृद्ध ने भी हिंसा का निपेध करके अहिंसा की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है।

तथागत बुद्ध का जीवन 'महाकारुशिक जीवन' कहलाता है। दीन-दु खितो के प्रति उनके मन मे ग्रत्यन्त करुगा भरी थी। सामा-जिक ग्रीर राजनैतिक क्षेत्र मे भी उन्होंने तीर्थकर महावीर की, भाँति ग्रनेक प्रसगो पर ग्रहिसात्मक प्रतीकार के उदाहरण रखे। उनकी ग्रहिसात्मक ग्रीर णान्ति-प्रिय वागी से ग्रनेक बार घात-प्रतिघात मे, शौर्यप्रदर्शन मे क्षत्रियों का खून वहता-बहता रुक गया।

'बुद्धचर्या' मे बुद्ध का एक जीवन-प्रसंग है कि एक बार ग्रीष्म के प्रचण्डताप से सरोवर, निदयो ग्रीर नालो का जल सूख गया था।

४२ न तेन आरियो होति येन पाणानि हिंसति । अहिसा सव्वपाणान, गारियोति पबुच्चति ॥

<sup>---</sup> धम्मपद १६।१५

४३, सच्चे तसन्ति दण्डस्स, सच्चेस जीवित विय । श्रतान उपम कत्वा न हनेय्य न घातये ॥

<sup>---</sup> घम्मपद १०।१

४४. यो न हन्तिन घातेति, न जिनाति न जायते । मित्त सो सब्बभूतेसु वेरं सस्स न केनवीति ॥ —इतिवृत्तक, पृ० २०

४५. प्रया अह तया एते, प्रया एते नथा ग्रह । श्रत्तानं उपमं कत्वा, न हतेय्य न घानपे ॥ — मुत्तनिपात, ३।३।७।२७

४६. सुखकामानि भूतानि, यो वण्डेन न विहिसति । अत्तनो सुरामेमानो पेच्च मो लभते सुखं ॥ — उदान पृ० १२

सफल प्रयोग किए, श्रीर इस श्रास्था को मुदृढ वनाया कि समस्या का प्रतीकार सिर्फ तलवार ही नही, प्रेम श्रीर सद्भाव भी है। यही श्रीहसा का मार्ग वस्तुत शान्ति श्रीर समृद्धि का मार्ग है।

वंदिक-धर्म

वैदिक धर्म भी अहिंसा-मूलक धर्म है। "अहिंसा परमो धर्म." के अटल सिद्धान्त को सन्मुख रखकर उसने अहिंसा की विवेचना स्थान-स्थान पर की है। अहिंसा ही सब से उत्तम पावन धर्म है, अत मनुष्य को कभी भी, कही भी, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। " जो कार्य तुम्हें पसन्द नहीं है, उसे दूसरों के लिए कभी न करो। " इस नश्वर जीवन में न तो किसी प्राणी की हिंसा करों और न किसी को पीडा पहुँचाओ। किन्तु सभी आत्माओं के प्रति मैत्री-भावना स्थापित कर विचरण करने रहो। किसी के साथ वैर न करों। ' जैसे मानव को अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने-अपने प्राण प्यारे हैं। इसलिए बुद्धिमान् और पुण्यशाली जो लोग है, उन्हें चाहिए, कि वे सभी प्राणियों को अपने समान समके।"

इस विश्व मे ग्रपने प्राणों से प्यारी दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इसलिए मानव जैसे ग्रपने ऊपर दया-भाव चाहता है, उसी प्रकार

४७. श्रहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभृतां वर । तस्मात् प्राणभृतः सर्वात् न हिस्यान्मानुष ववचित् ॥ —महाभारत (बादि पर्व) १९११३

४८ म हिस्यात् सर्वभूतानि, मैत्रायणगतक्चरेत्। — मनुस्मृति
४६ न हिस्यात् सर्वभूतानि, मैत्रायणगतक्चरेत्।

नेद जीवितमासाद्य वैरं कुर्वीत केनचित्।।
—महामारत (शान्ति पर्व), २७५।४

५०. प्राणा ययात्मनोऽभोय्टाः भूतानामिव वै तथा । भ्रात्मौपम्येन गन्तव्यं बुद्धिमद्भिर्महात्मभि ॥

<sup>-</sup> महाभाग्त (यनुमानन पर्व), ११४। १६

दूसरो पर भी दया करे। "वयालु आत्मा ही सभी प्राणियों को अभयदान देता है, उसे भी सभी अभयदान देते हैं। "व 'अहिंसा'—यही एक मात्र पूर्ण धर्म है। हिंसा, धर्म और तप का नाश करने वाली है। "अ ऐसा कहकर महाभारतकार महर्षि वेदव्यास जी ने अहिंसा भगवती की शतशत वन्दना की है। वेदव्यास जी वैदिक धर्म के महान् प्रतिनिधित्व करने वाला है। अत यह स्पष्ट है कि वैदिक धर्म भी अहिंसा की महत्ता को एक स्वर में स्वीकार करता है।

वैदिक-संस्कृति में ग्रहिंसा की जो गौरव-गाथा विश्तित है, उसका निदर्शन ऊपर कर दिया गया है। किन्तु कभी-कभी यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि जहाँ ग्रहिंसा की इतनी गुग्-गरिमा बखानी गई है, उस संस्कृति ग्रौर परम्परा में नरबलि तथा पशुबलि जैसी हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ कैसे चली, ग्रौर याज्ञिक-हिंसा को ग्रहिंसा का रूप क्यो दिया गया?

इस प्रश्न के उत्तर में भारत की सास्कृतिक परम्परा का इतिहास देखना होगा। विद्वानों का मत है कि विल, और यज्ञ की सस्कृति मूलत आर्य-सस्कृति नहीं है, किन्तु आर्य-सस्कृति के साथ जब द्रविड़ आदि आर्येतर संस्कृतियों का मिश्रण हुआ, तब ये सब प्रथाएँ आर्य-सस्कृति में समाविष्ट हो गई। नरबिल और पशुबिल तथा यज्ञ में पशु आदि का होम आर्येतर सस्कृति की देन है। वेदों में यज्ञ का वर्णन है, किन्तु वे यज्ञ बहुत ही सौम्य होते थे, उनमें कुछ वनस्पति-विशेष, धान्य, तथा घृत व दुग्धं आदि की आहुतियाँ दी जाती थी। इस सन्दर्भ में 'त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र' में विणित नारद और

५१. निह प्राणात् प्रियतर लोके किञ्चन विद्यते । तस्माद् दया नर कुर्यात् ययात्मनि तथा परे ॥

महाभारत (अनुशासन पर्व) ११६। प

५२ श्रभय सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः । श्रभय तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुष्ट्रमः ॥

महाभारत (अनुकासन पर्व), ११६। १३

५३. इहिसा सकलो घर्मः।

वसु का सम्वाद दर्शनीय है, और जो वैदिक ग्रन्थों में भी कई स्थलों पर उपलब्ध होता है।

उस सम्वाद में वसु वैदिकसूक्त—अर्ज्यंष्टव्यम् का ग्रर्थ 'वकरा' करता है, तब नारद उसे गुरु के द्वारा वताए गए सही ग्रर्थ का वोध कराता है कि 'ग्रज' का ग्रर्थ 'पुराना धान्य' होता है, ऐसा गुरु ने कहा था।

साराण यह है कि जिस श्रमण और वैदिक-संस्कृति का प्रारा श्रीहंसा और करुणा रही है, वह संस्कृति नरविल एव पणुविल जैसे श्रमानुषिक कूर कार्यों को धर्म के साथ नहीं जोड सकती।

गीतोपदेप्टा श्रीकृष्ण ने भी ग्रजुं न को जो 'युद्धस्व' का प्रेरणा-प्रद मन्देण दिया है, वह एक राजनीति की ग्रनिवार्यता है। किन्तु ग्रगर युद्ध ग्रीर सहार ही धर्म होता तो फिर वे शान्तिदूत वनकर भारत-भूमि को युद्ध की ज्वालाग्रो से वचाने का प्रयत्न क्यो करते? ग्रीर फिर—"श्रुनि चैव स्वपाके ख पण्डिता समद्श्विन" का सूत्र देकर समता ग्रीर समत्वयोग की साधना पर इतना वल क्यो देते?

वैदिक-सस्कृति मे हिंसा और युद्ध का जहाँ भी विधान मिलता है, वह ग्रन्य सस्कृति, एव कुछ स्वार्थों का प्रभाव मात्र है, ग्रौर युद्ध भी समय की एक ग्रपरिहार्यता का समाधान मात्र है। वस्तुत तो श्रमण सस्कृति की भाँति वैदिक-सस्कृति भी ग्रहिंसा-प्रधान रही है। वहाँ भी दया और करुणा का ग्रमर सगीत मुखरित होता रहा।

इस्लाम धर्म

इस्लाम धर्म की बुनियाद भी ग्रहिंसा पर ही टिकी हुई है। इस्लामधर्म में कहा है—"खुदा सारे जगत् (खल्क) का पिता (जालिक) है। जगत् में जितने प्राणी हैं, वे सभी खुदा के पुत्र (बन्दे) हे।" कुरान शरीफ की शुरुग्रात में ही ग्रल्लाहताला 'खुदा' का विशेषण दिया है—"बिस्मिल्लाह रहिमानुरहिंग"—इस प्रकार का मगलाचरण देकर यह बताया गया है कि सब जीवो पर रहम करो।

जो पगु पृथ्वी पर चलते है और जो पक्षी ग्रपनी पाँखों से ग्राकाण में उडते हैं, वे दूसरे कोई नहीं, सब तुम्हारे जैसे ही जीवधारी प्राणी है, ग्रर्थात् उनको भी ग्रपना जीवन उतना ही प्यारा है, जितना कि तुम्हे ग्रपना है। "४ मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हजरतग्रली साहब ने कहा है—"हे मानव। तू पशु-पक्षियो की कब्र ग्रपने पेट मे मत बना" ग्रर्थात् पशु-पक्षियो को मार कर खाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार 'दीनइलाही' के प्रवर्त्त क मुगल सम्राट ग्रकवर ने कहा है "में ग्रपने पेट को दूसरे जीवो का कब्रस्तान बनाना नहीं चाहता। जिसने किसी की जान बचाई—उसने मानो सारे इन्सानो को जिन्दगी बख्शी।""

उपरोक्त उदाहरणो से यही प्रतिभासित होता है कि इस्लाम धर्म भी ग्रपने साथ ग्रिहिसा की दृष्टि को लेकर चला है। बाद में उसमें जो हिंसा का स्वर गूँ जने लगा, उसका प्रमुख कारण स्वार्थी व रस-लोलुप व्यक्ति ही है। उन्होंने हिंसा का समावेश करके इस्लाम-धर्म को वदनाम कर दिया है। वरना उसके धर्म ग्रन्थों में हिसा करने का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा।

ईसाई धर्म

प्रेम के मसीहा महात्मा ईसा ने यह स्पष्ट कहा है—''तू म्रपनी तलवार म्यान मे रख ले, क्योंकि जो लोग तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से ही नाश किये जायँगे पर में बतलाया है—''किसी भी जीव की हिंसा मत करो। तुमसे कहा गया गया था कि तुम अपने पडौंसी से प्रेम करो और अपने दुश्मन से घृगा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मन को प्यार करो और जो लोग तुम्हे सताते है, उनके लिए प्रार्थना करो। तभी तुम स्वर्ग मे रहने वाले अपने पिता की सतान ठहरोंगे, क्योंकि वह भले और बुरे—दोनो पर अपना सूर्य उदय करता है। धिमयो और अधिमयो—दोनो पर मेह बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करो, जो तुम से प्रेम करते है, तो तुमने कौन-मार्के की बात की ?''- इतना ही नही, वरन् अहिंसा का वह पैगाम

४४ फुरान शरीफ --सुराने लाम ।

४४. व मन् ग्रह्या हा फकग्रज्ञमा ग्रह्यज्ञास जमीग्रन ।

<sup>--</sup> कुरान शरीफ ४।३४

५६ मती।

<sup>---- 7148-47</sup> 

५७ मती।

तो काफी गहरी उडान भर वैठा है—अपने शत्रु से प्रेम रखो। जो तुम से वैर करे, उनका भी भला सोचो, और करो। जो तुम्हे शाप दें, उन्हे आणीर्वाद दो। जो तुम्हारा अपमान करे, उसके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर अप्पड मारे, उसकी तरफ दूसरा भी गाल कर दो। तुम्हारी चादर छीन ले, उसे अपना कुरता भी ले लेने दो। "

ईसाई धर्म का मन्तव्य है कि उगत् के समस्त पदार्थों का मुक्तकों मपूर्ण ज्ञान हो, परन्तु यदि मुक्त में दया नहीं है तो प्रभु के समक्ष वह ज्ञान मेरे क्या काम आयेगा न वह तो मेरा न्याय कर्मानुसार ही करेगा। " इस प्रकार ईसाई धर्म भी श्रीहंसा का ही मण्डन करता है।

ईसाई धर्म मे भारतीय सस्कृति की तरह प्रेम, करुणा और सेवा की ग्रत्यन्त सुदर भावनाएँ व्यक्त की गई है। यह बात दूसरी है कि स्वार्थी ग्रीर ग्रहवादी व्यक्तियों ने धर्म के नाम पर लाखो—करोडो यहूदियों का खून वहाया, धर्मयुद्ध खेले ग्रीर करुणा की जगह तलवार तथा प्रेम की जगह दभ का प्रचार करने लगे।

मध्यकालीन ईसाई घर्म का रूप वस्तुत. एक घर्म का रूप नहीं है, किंतु स्वार्थी ग्रीर जगखोर व्यक्तियों के ग्रहकार का निदर्शन है। धर्म की सही ग्रात्मा को समभने के लिए ईसामसीह के जीवन दर्शन एव उनके उपदेशों को पढना चाहिए।

यहूदी धर्म

ø

यहूदी धर्म में हिंसा का खण्डन करते हुए वताया गया है कि— वह ग्रादमी दुप्ट कहा जायगा, जो किसी भाई के खिलाफ हाथ उठाता है, फिर वह भने ही किसी को मारे नहीं। ' किसी ग्रादमी के ग्रात्म-सम्मान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। लोगों के सामने किसी

४८. तूका — ६।२७-३७ ।

५६. क्राइस्टनु -- अनुकरण 1

६०. सिफरा लैंग्य —न्यवस्या, १६।२ ।

भ्रादमी को भ्रपमानित करना उतना ही बडा पाप है, जितना उसका खून कर देना। १९

श्रहिंसा के सिद्धान्त को ग्रात्मसात् करते हुए बताया गया है कि—यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हे मारने को ग्राये ग्रीर वह भूखा-प्यासा तुम्हारे घर पहुँचे—तो उसे खाना दो, पानी दो। १६२

हम यह देखे कि कोई ग्रादमी सकट मे है, डूब रहा है, उस पर दस्यु-डाकू या हिसक शेर-चीते ग्रादि हमला कर रहे हैं, तो हमारा कर्ता व्य है कि हम उसकी रक्षा करे। देह-बल के ग्रभाव मे यदि ऐसा न कर सकें, तो हमे ग्रपने घन-बल से उसकी प्राण-रक्षा का प्रवन्ध करना चाहिए। 53 प्राणोमात्र के प्रति निर्वेरभाव रखने की प्रेरणा प्रदान करते हुए बतलाया है—ग्रपने मन मे किसी के प्रति वैर का, दुश्मनी का दुर्भाव मत रखो। 58

इस प्रकार यहूदी-धर्म के उन्नायको की दृष्टि भी अहिंसा से ही आप्लावित प्रतीत होती है।

#### पारसी और ताओ धर्म

पारसी धर्म के महान् प्रवर्त्त क महात्मा जरशुस्त ने अपनी गाथा में कहा है—''जो सबसे अच्छे प्रकार की जिन्दगी गुजारने से लोगों को रोकते हैं, अटकाते हैं और पणुओं को मारने की खुग-खुशाल सिफारिश करते हैं, उनको अहुरम जद बुरा समभते हैं।'' अत अपने मन में किसी से बदला लेने की भावना मत रखों। सोचों कि तुम अपने दुश्मन से बदला लोगे तो तुम्हें किस प्रकार की हानि, किस प्रकार की चोट, और किस प्रकार का सर्वनाश भुगतना पड़ सकता है, और किस प्रकार बदले की भावना तुम्हें लगातार सताती रहेगी। अत

६१. ता० बावा मेतलिया — ५८ (ब) ।

६२. नीति । २४।२१ परमिदारास

६३ ता० सनहेद्रिन । — ७३ म०

६४. तोरा । —लैंब्य व्यवस्था १६।१७ मोट —प्रस्तुत प्रकरण का प्राधार है—यहूवी वर्म क्या कहता है ?

<sup>—</sup>श्रीकृष्णदत्त भट्ट

दुश्मन से भी वदला मत लो। वदले की भावना से ग्रभिप्रेरित होकर कभी कोई पापकर्म मत करो। मन मे सदा सर्वदा सुन्दर विचारों के दीपक सजोए रखो। इंद

ताय्रो धर्म के महान् प्रणेता—'लाग्रोत्से' ने ग्रपने धर्म-ग्रन्थ में श्रहिंसात्मक विचारों की ग्रिभिन्यञ्जना करते हुए कहा है—"जो लोग मेरे प्रति ग्रन्छा व्यवहार करते हैं, उनके प्रति में ग्रन्छा व्यवहार करता हूँ। जो लोग मेरे प्रति ग्रन्छा व्यवहार नहीं करते, उनके प्रति भी में ग्रन्छा व्यवहार करता हूँ।" हैं

कनक्यूशस धर्म के प्रवर्त्त क कांगफ्यूत्सी ने वतलाया है—"तुम्हें जो चीज नापसन्द है, वह दूसरे के लिए हाँगज मत करो। '

इस प्रकार विविध धर्मों मे श्राहिसा को उच्च स्थान दिया गया है। वस्तुत श्राहिसा श्रीर दया की भावना से शून्य होकर कोई धर्म धर्म रह ही नही सकता, जैसे वायु के विना शागी जीवित नही रह सकता। इस दृष्टि से सभी धर्मों पर श्राहिसा का प्रभाव स्पष्ट परि-लक्षित होता है।

समीक्षात्मक : एक दृष्टि

श्रिंहिसा के उपर्युक्त विवेचन व व्याख्या के श्राधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि सभी धर्मों ने श्रिंहिसा को सर्वोपिर मिद्धान्त माना है, तथापि उनमें जैन धर्म तथा भगवान् महावीर का स्थान प्रमुख है। कारण यह है कि जहाँ इतर धर्म व उनके प्रवर्त्त क-प्रचारक श्रींहिसा के किसी एक पहलू-विशेष को लेकर चले हैं, वहाँ जैन-धर्म तथा उसके उन्नायको एव उपासको ने श्रींहिसा के सभी पहलुश्रो की श्रात्मा का साक्षात्कार किया है। श्री लक्ष्मीनारायण 'सरोज' के शब्दों में श्रींहिसा'की तुलनात्मक समीक्षा इस प्रकार हैं —

ईसामसीह की श्राहिसा में माँ का हृदय है, और कनपयूशियस की श्राहिसा में तो हिसा की रोकथाम मात्र है, तथागत बुद्ध की श्राहिसा तो हिसा को भी साथ लेकर चली है, श्रीर महात्मा गांधी

६६ पहेलवी टेक्स्ट्म से।

६७ लामी तेह किंग।

६८. पारसी धर्म ब्या कहता है? - श्रीकृष्णदत्त मट्ट (वे बाधार से)

की म्राहिंसा जितनी राजनैतिक है, उतनी धार्मिक नही। पर भगवान् महावीर की म्राहिंसा मे उस विराट् पिता का हृदय है, जो सुमेरू-सा सुदृढ़ कठोर कर्त्त व्य लिए है। १९

यहाँ सर्वप्रथम हम बौद्ध-धर्म को ही ले। वौद्ध-धर्म के ग्रादि प्रवर्त्त क महात्मा बुद्ध ने 'महावग्ग' मे एक स्थान पर कहा है—'इरादा-पूर्वक किसी को मत सताग्रो।' जहाँ एक ग्रोर इस प्रकार का कथन करते हुए दिखलाई पड़ते है, वहाँ वे ही विनयपिटक मे प्रकारान्तर से मासभक्षरण की खुले तौर पर ग्राज्ञा प्रदान करते है। महात्मा बुद्ध स्वय भी सूकर का मास खाकर श्रतिसार के रोग से ग्राज्ञान्त बने थे। " सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् प्रज्ञाचक्षु पण्डित सुखलाल जी ने 'सामिप-निरामिष—ग्राहार' प्रकरण मे वतलाया है कि—बौद्ध-पिटको मे जहाँ बुद्ध के निर्वाण की चर्चा है, वहाँ कहा गया है कि चुन्द नामक एक व्यक्ति ने बुद्ध को भिक्षा मे सूकरमास दिया था जिसके खाने से बुद्ध को उग्रशूल पैदा हुग्रा ग्रौर वही उनकी मृत्यु का कारण बना। बौद्ध-पिटको मे ग्रनेक स्थलो पर—ऐसा वर्णन ग्राता है कि बौद्धभिक्षु ग्रपने निमित्त से नही मारे गये पशुग्रो का मास ग्रहण करते थे।" उक्त दृष्टि से बौद्ध-धर्म की ग्रहिसा ग्रपूर्ण व चिन्तन की विसगित-सी प्रतीत होती है।

वैदिक धर्म के सर्वमान्य एव प्रामािशक ग्रन्थ 'मनुस्मृति' मे लिखा है—जिसका में मास खा रहा हूँ, वह बदले मे मुफ्ते खायगा। " इस प्रकार मनु ने जहाँ ग्रहिंसा धर्म पर ग्रपनी निष्ठा ग्रभिव्यक्त की है, वहाँ हिन्दू संस्कृति के मूल स्रोत ऋग्वेद मे इसके विरोध मे कहा गया है— 'स्वर्गकामो यजेत् पश्मालभेत' ग्रर्थात् स्वर्ग का इच्छुक मानव यज्ञ करे ग्रौर पशुवध करे। इससे स्पष्ट है कि वैदिक ऋषि हिंसा का ग्रहिंसा के साथ मैत्री सम्बन्ध जोडकर भी ग्रपने को पूर्ण ग्रहिंसक

६८ प्रहिंसा का ग्रावकां। —श्री यतीन्द्र सूरि अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २८

७०. वीघ निकाय — महापरिनिन्वाण सूत्र ।

७१. दर्शन ध्रीर चिन्तन, द्वि० खण्ड --(जैन-धर्म और दर्शन) पृ० ७६

७२. मां स भक्षविताऽनुत्र यस्य मासिमहाद्म्यहम् । एतन्मांसस्य मासत्व प्रवदन्ति मनीषिण ।। — मनुस्मृति

सिद्ध करना चाह्ते है । इसी वृत्ति का यह परिग्णाम है कि ग्राज हिन्दू समाज मे मासाहार का अचलन बढा हुग्रा है। काका कालेलकर ने प्रपने एक निवन्ध मे वतलाया है—"किसी ने सही कहा है कि भारत मे मास खाने वालो की सख्या न खाने वालो से ग्रधिक है। न खाने वालों में एक ऐसा भी वर्ग है जिसे मास मिलता नहीं, इसलिए नहीं खाता, मिलने पर खाता ही है या तीज-त्यीहार पर खाता है। जीव-दया के कारए। प्रारिएयों को न मारने वाले लोगो मे जैन, वैष्णव, नामधारीसिख, महानुभाव सम्प्रदाय के लोग ग्रौर ग्रघोरी सम्प्रदाय के लोग भी हैं। अमुक-अमुक प्रदेशों में ब्राह्मए। और कुछ विनये मास नहीं खाते। कुछ मास नहीं खाते, किन्तु मछली खाते है। यह हालत है हमारे देण की।"" इसी वात को पण्डित सुखलाल जी ने यो लिखा है—''सुविदित है कि वैदिक परम्परा मास-मत्स्यादि को अखाद्य मानने में उतनी संस्त नहीं है, जितनी कि वौद्ध ग्रीर जैन परम्परा। वैदिक यज्ञ-यागो मे पशुवध को धर्म्य माने-जाने का विघान ग्राज भी शास्त्रों में है ही। इतना ही नहीं, विलक भारतव्यापी वैदिक परम्परा के अनुयायी कहलाने वाले अनेक जाति, दल ऐसे हैं, जो बाह्मण होते हुए भी मास-मत्स्यादि को ग्रन्न की तरह खाद्यरूप से व्यवहृत करते है ग्रीर घार्मिक क्रियाग्रो मे तो उसे धर्म्य रूप से स्थापित भी करते है।"

वैदिक परम्पन की ऐसी स्थित होने पर हम देखते है कि उसकी अनेक कट्टर अनुयायी शाखाओं और उपणाखाओं ने हिंसा-सूचक शास्त्रीय वाक्यों का अहिंसा-परक अर्थ किया है और धार्मिक अनु-प्ठानों में से तथा सामान्य जीवन व्यवहार में से मास-मत्स्यादि को अखाद्य करार देकर विहण्कृत किया है। किसी भी अतिविस्तृत परम्परा के करोडों अनुयायियों में से कोई मास को अखाद्य और अग्राह्य समभे—यह स्वाभाविक है। पर अचरज तो तव होता है कि जब वे उन्हीं धर्मणास्त्रों के वाक्यों का अहिंसा-परक अर्थ करते हैं, जिनका कि हिंसा-परक अर्थ उसी परम्परा के प्रामाणिक और पुराने दल करते हैं। सनातन परम्परा के मभी प्राचीन मीमासक व्याख्याकार

७३. प्रहिंसा की परिणति-समन्वय ग्रीर सत्याग्रह।

<sup>--</sup> श्रमण-जुलाई, १६६६, श्रम ६, पृ० १६

यज्ञ-यागादि मे गौ, ग्रज, ग्रादि के वध को धर्म्य स्थापित करते है, जब कि वैष्ण्व, ग्रार्य समाज, स्वामीनारायण ग्रादि जैसी ग्रनेक वैदिक परम्पराएँ उन वाक्यों का या तो बिल्कुल जुदा ग्रहिंसा-परक ग्रर्थ करती है, या ऐसा सम्भव न हो वहाँ ऐसे वाक्यों को प्रक्षिप्त कहकर प्रतिष्ठित शास्त्रों में स्थान देना नहीं चाहती। मीमासक जैसी पुरानी वैदिक परम्परा के ग्रनुगामी ग्रीर प्रामाणिक व्याख्याकार शब्दों का यथावत् ग्रर्थ करके हिंसाप्रथा से बचने के लिए इतना ही कहकर छुट्टी पा लेते हैं कि कलियुग में वैसे यज्ञ-यागादि विधेय नहीं है। ग्रीर वैष्ण्व, ग्रार्य समाज ग्रादि वैदिक शाखाएँ तो उन शब्दों का ग्रर्थ ही ग्रीहंसा-परक करती है या उन्हें प्रक्षिप्त मानती है।

साराश यह है कि अतिविस्तृत और अनेकिविध आचार-विचार वाली वैदिक परम्परा भी अनेक स्थलों में शास्त्रीय वाक्यों का हिंसा-परक अर्थ करना या अहिंसा-परक इस मुद्दे पर पर्याप्त मतभेद रखती हैं। उक्त विवेचना से सिद्ध होता है कि वैदिक परम्परा एक रूप में नहीं, किन्तु अनेक रूपों में विभक्त है और यही कारण है कि उसकी हिंसा-अहिंसा की योजना भी विविध स्वरूपों में विवक्षित हुई है। परिगामत वैदिक अहिंसा हमारे समक्ष समीचीन दिशा निर्देशन न कर सकी।

इस प्रसग पर विश्वामित्र की अहिंसा को भी हम विस्मृत नहीं कर सकते। वे दूसरों से हिंसा करवा कर ग्रहिसा का आत्मिक लाभ सम्प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने स्वय राक्षसों का वध नहीं किया, पर यज्ञ में विध्न-बाधाएँ उपस्थित करने वाले राक्षसों को राम-लक्ष्मण के द्वारा मरवा डाला। इससे महर्षि विश्वामित्र भी पूर्ण ग्रहिंसक सिद्ध नहीं हुए। वे प्रेरणाप्रद हिंसा के समर्थक वन गये।

परशुराम तो स्वय हिंसा द्वारा ही अहिंसा की स्थापना करना चाहते थे। तभी तो उन्होंने इस धरती पर से हिंसा का वातावरण पैदा करने वाले क्षत्रियों को अनेको बार निश्लेष करने का प्रयास किया। यह तो निश्चित है कि हिंसा के वृक्ष पर अहिंसा के मधुर फल नहीं लग सकते। हाथ में घनुष, कन्धे पर फरसा लेकर इक्कीस

७४ वर्शन भीर चिन्तन । -(हिन्दी)

<sup>(</sup>दितीय खण्ड), जैन-धर्म और दर्शन पृ० =२-=३

वार पृथ्वी को क्षत्रियरिहत बनाकर भी परशुराम ग्रपने उद्देश्य में विफल ही रहे, क्योंकि उनका प्रयोग गलत था। ययाति के प्रयोग की भाति यह भी एक वहुत भ्रान्त प्रयोग था। ययाति भोग भोग कर विरक्त होना चाहता था। इसी प्रकार परशुराम भी खून की नदी वहाकर ग्रहिसा की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। परन्तु श्रन्ततोगत्वा परशुराम न हिंसक क्षत्रियों को ही भिटा सके, ग्रौर न ग्रहिसा की प्रस्थापना ही कर सके। ""

ईसाई मत के महान् प्रवर्तक ईसा मसीह ने वाईविल मे एक स्थान पर कहा है—

'Thou saul not kill—दाउ साल्ट नोट किल—'तू दूसरो को मत मार।'' किन्तु ग्रन्य स्थान पर ईसा मसीह स्वय ही सारे गाँव को मछिलयाँ मार कर खिलाते हैं।  $^{\circ}$ 

कनपयूशस धर्म के प्रवर्त्त क-कागप्यूत्सी ने कहा—"किसी के प्राण न लो।" पर वे किसी खास ऋतु मे किसी खास पक्षी का मास न खाने की ही प्रेरणा देते है। यह वात ग्रसदिग्ध है कि कागप्यूत्सी ने केवल श्रहिंसा को समभने मात्र की चेष्टा की है। वे उसके श्रन्तस्तल तक न पहुच सके, उसकी ग्रात्मा का स्पर्ण नही कर सके। तभी तो श्रहिंसा के श्रमृत में हिंसा का गरल मिला वैठे।

किन्तु जैन धर्म में इस प्रकार की ग्राहिसा के सम्बन्ध में दुविधा-जनक ग्रौर परस्पर विरोधी वाते कही भी परिलक्षित नहीं होगी। यदि कहीं कोई विवाद-ग्रस्त उल्लेख दिखलाई पड़ता है तो वह केवल ग्रपवाद की स्थिति में ही ग्रौर यदि उन प्रकरगों का पूर्वापर ग्रध्ययन किया जाए तो स्पष्ट परिज्ञात हो जायगा कि सत्य-तथ्य क्या है? ग्राज उन प्रकरगों को ठीक न समभने के कारण कुछ विचारकों ने ग्रसगत प्रनाप किया है। श्री धर्मानन्द कौसाबी ने 'महात्मा बुद्ध' पुस्तक में महावीर ग्रौर उनकी परम्परा के श्रमगों पर मासाहार का लाछन लगाया है। जिसका सचोट उत्तर इतिहासवेत्ता श्री कल्याण विजय जी महाराज ने "मानव-भोज्य मीमासा" में दिया है।"

७५ भारतीय संस्कृति । — सानेगुरुजी के भावों के वाधार पर ७६. यतीन्द्रसूरि स्मृतिग्रन्य—ग्रहिसा का ग्रावर्श । पृ. २६ — (लक्ष्मीनारायण सरोज का लेल)

जैन-धर्म मे श्राध्यात्मिक जीवन निर्माण के लिए श्राहंसा-तत्त्व सर्वोपिर है। जैन-श्रमण सर्वप्रथम श्राहंसा व्रत को ग्रहण करता है। गृहस्थ भी इसी व्रत को स्वीकर करता है। यद्यपि यहाँ पूर्णता श्रोर श्रपूर्णता को लेकर दोनो की श्राहंसा मे पर्याप्त श्रन्तर है, तथापि उसकी प्राथमिकता मे कोई मूल भेद नहीं है। यहाँ प्रसंगत एक बात में श्रोर स्पष्ट कर देना चाहूगा, वह यह कि जैन-धर्म की श्राहंसा का इतना उच्च स्थान क्यो रहा है, जब कि श्राहंसा के पावन सिद्धान्त को सभी धर्मों ने एक स्वर मे स्वीकार किया है?

इसके उत्तर मे कहना होगा कि जैन-धर्म के ग्रितिरक्त प्राय समस्त ग्रन्य धर्मों के प्रवर्त्त क ग्रिहिंसा के सिद्धान्त को स्वीकार करके भी प्राणी-मास खाते रहे हैं, जो ग्रिहिंसा की साधना में बहुत बडा ग्रवरोधक है। साथ ही वे परिस्थितियों के सामने भुकते रहे है। विचार, ग्राचार व उच्चार के द्वारा भी किसी के ग्रकल्याण की कल्पना न करना ग्रिहिंसा है, तो प्राणी-मास खाने पर ग्रिहिंसा का ग्रस्तित्त्व कहाँ ग्रीर कैसे ग्रक्षुण्ण रह सकता है न तभी तो भगवान् महावीर ने मास-भक्षण करने वाले को नरक-पथ का पथिक बतलाया है। टिंग्सी कारण से जैनधर्म तथा उसकी ग्रिहिंसा की महत्ता सर्वोपरि, एव सर्व विदित है कि उसके प्रवर्तक, प्रचारक व उसके उपासक मासाहार से सर्वथा ग्रलग-थलग रहे हैं।

किसी भी तीर्थं द्धूर ने मास खाया हो, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में ढँढने पर भी नहीं मिलेगा। यही बात उनके उपासकों की है। मास खाना तो दूर रहा, वे किसी को खाने की प्रेरणा भी नहीं देते भ्रौर न खाने वाले का समर्थन ही करते है। यही जैन धर्म की श्रिहंसा की महत्ता है एव मूलभूत विशेषता है।

जैन धर्म की यह वहुत बडी महत्ता रही है कि हजारो-लाखों वर्षों से श्राने वाली सैद्धान्तिक परम्परा मे श्रव तक किसी प्रकार का परिवर्तन न हो सका। वह हिमालय जैमे सुदृढ स्थायित्त्व को लिए है। परवर्ती श्राचार्यों ने भी देश-काल की ग्रनेको स्थितियाँ-परिस्थितियाँ समुत्पन्न होने के वावजूद भी मूलभूत बातो मे तिनक भी परिवर्तन नहीं किया, परिस्थितियों के समक्ष धर्म को नहीं भुकाया। परिगामतः ग्राज जैन समाज विभिन्न शाखा-प्रशाखाग्रों में पृथक् हो जाने पर भी ग्रहिंसा के स्विगिम सिद्धान्त में एक मत है।

MR



## ξ.

## अहिंसा की आवश्यकता

क्ष यह तो सुविदित हो चुका कि सभी घर्मों ने सीघे रूप मे या कुछ, घूम फिर कर ग्रहिसा को घर्म माना है, हाँ, उसकी व्याख्या मे शाब्दिक ग्रन्तर हो सकता है, किन्तु भावान्तर नहीं। किसी ने ग्रहिसा को सेवा कहा है, किसी ने प्रेम कहा है, किसी ने नीति कहा है, किसी ने क्षमा कहा है, तो किसी ने ग्रात्मीयभाव कहा है। ये सब ग्रहिसा के ही ग्रग है, रूप है।

#### ग्रहिसा का श्रमोघ ग्रस्त्र

श्राज के इस श्राग-युग मे श्राहिसा की क्या उपयोगिता है ? यह किसी से छिपा हुग्रा नहीं है। जबिक विश्विक्षितिज पर तृतीय विश्व युद्ध के नगाड़े गडगड़ाने लग गये है, राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति काफी गम्भीर वन चुकी है, न जाने कब ग्रीर किस क्षाग मानव युद्धाग्नि मे पतग की तरह स्वाहा हो जायगा, ऐसी स्थिति मे सुरक्षा के लिए श्रगाबम व उद्जन्नबम समर्थ नहीं, वरन् श्राहिसा श्रीर प्रेम के श्रमोध श्रस्त्र ही मानव जाति का त्रागा कर सकते हैं। इन्हीं के द्वारा ही विश्व की रक्षा सम्भव है। श्राज बहुत से वैज्ञानिकों के उर्वर मस्तिष्क इस कल्पनालोंक के भूले पर भूल रहे है कि हम विश्व की रक्षा श्रगाबम के द्वारा ही करेंगे। किन्तु इस विषय मे हमे यह कहना है कि श्राज विश्व को विनाशक श्रगाबम की श्राव-श्यकता नहीं, सृजनात्मक श्रहिसागुबम की श्रावश्यकता है, श्रीर यही विश्व शान्ति का मूल सूत्र है।

#### विश्वशान्ति का सार्वभौम श्राधार

0

युगयुगान्तर के ऋषि-महिंपियो, पैगम्बरो व तीर्थंकरो ने श्रिहिसा-साधना के जो श्रयोग किये है, उनसे भी यह प्रमाणित होता है कि विश्व-शान्ति का कोई सार्वभौम श्राचार वन सकता है तो वह केवल श्रिहिसा ही है, यह शाश्वत ध्रुव एव सत्य निर्णय है।

ग्रिहिसा एक ऐसा धर्म है, जिसकी ग्रावश्यकता व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, ग्रौर राष्ट्र-सभी को है। इसके ग्रभाव मे न व्यक्ति जीवित रह सकता है ग्रौर न परिवार, समाज व राष्ट्र ही ग्रपना ग्रस्तित्व ग्रक्षुण्ण रख सकता है। ग्रत सास्कृतिक व ग्रात्मिक विकास के लिए ग्रहिसा का स्वर जन-जन के ग्रन्तर्मानस मे भक्कत करने की ग्रपेक्षा है।



# दो: सामाजिक हिंसा: एक जिन्तन

\* सामाजिक हिंसा के विविध रूप शोषण का फुचक धर्म के ये ठेकें बार बहेज का दावानल \* जातीयता के घेरे में कर्म की प्रधानता प्रभु के दरवार में धृण किससे ? \* प्रागैतिहासिक वर्ण व्यवस्था वैविक मस्कृति में \* मानव जाति एक है जाति से पहचान \* मानव ग्रीर उसके कार्य

सामाजिक हिसा की लहर से बचाव

# सामाजिक हिंसा के विविध रूप

श्रु भारतीय तत्त्वचिन्तको ने हिंसा के दो प्रकार वतलाये है— एक प्रत्यक्ष हिंसा और दूसरी परोक्ष हिंसा। प्रत्यक्ष हिंसा को मानव अपनी आँखो के सामने रात-दिन देखता है, अनुभव करता है और उससे बचने का प्रयत्न भी करता रहता है। किन्तु परोक्ष हिंसा का रूप इतना सूक्ष्म, व्यापक और विशाल है कि साधारणतया वह व्यक्ति की समभ में नहीं आता। अत उसकी गहराई को छू नहीं पाते। अधिकाश का तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, फिर उससे क्चने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? पर हमें यह विस्मरण नहीं कर देना है कि प्रत्यक्ष हिंसा से भी अधिक कभी-कभी परोक्ष हिंसा आत्मा के सद्गुणों का घात करने में सहायक सिद्ध होती है।

परोक्ष हिसा के विविध और विचित्र रूप हैं—जो सामाजिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों में परिन्याप्त हैं और विविध धाराओं में प्रवाहित हैं। श्राज प्रत्येक सभ्य नागरिक प्रत्यक्ष हिसा से तो वचने का यथा सम्भव प्रयत्न करता है, पर परोक्ष हिसा में वह कहाँ वच पाता है? ग्रतः यहाँ पर हम सामाजिक हिंसा के विविध पह्लुओं पर जरा गम्भीरता के साथ विचार करने का प्रयत्न करेंगे।

४४

## शोषराका कुचक्र

ग्राज का युग जनतन्त्र का युग है। इस जनतन्त्र के युग में भी शोषगा का कुचक ग्रपनी कूर तथा द्रुतगित से चल रहा है। देश के लाखो व्यक्ति रोटी-रोजी के लिए तडफ रहे हैं। उद्योगपित व मजदूर वर्ग के बीच एक गहरा तनाव पैदा हो रहा है, श्रीर इस तनाव का मूल कारण है—श्राधिक वैषम्य। जब तक श्राधिक वैषम्य की परि समाप्ति नहीं होगी, तब तक यह तनाव बना ही रहेगा। इसके उन्मूलन के लिए देश में विभिन्न प्रयत्न जारी हैं, किन्तु वे प्रयत्न किस सीमा तक सफल हुए है या हो रहे है, यह एक चिन्तनीय प्रश्न है। म्राज का प्रत्येक समाजवादी विचारक उद्योगपति के पक्ष में नही, अपितु मजदूर वर्ग के पक्ष मे है। शोषको के पक्ष मे नही, शोषितो के पक्ष मे हैं। वह चाहता है कि यह शोषए। का कुचक शीघ्र ही समाप्त हो और विश्व शोषितो की श्राहो से सन्तप्त न हो, पर खेद है कि शोषण का यह कुचक समाप्त नहीं हो रहा है। ग्रधिक से ग्रधिक तेज होता जा रहा है । शोषएा वृत्ति जीवित मानव का रक्त खीचने वाली एक गुप्त मशीनरी है। इसके द्वारा लाखो व्यक्तियो की जिन्दिगयाँ यकालकवित हो गई है, व हो रही है। यह हमारे देश के लिए यभिशाप व कलक है। किन्तु वर्तमान में इस घृणित वृत्ति से कौन मुक्त है ? एक सामान्य क्लर्क से लेकर उचस्तरीय अधिकारी भी इससे मुक्त नहीं है। व्यापारी समाज भी किसी सीमा तक इससे पीछे नहीं है। वह भी शोषणचक्र को व्यापक बनाने में सहयोगी बना हुन्ना है। शोषण की उत्तप्त विषेती वायु की दुर्दान्त लपटे समग्र भूमण्डल पर फैल चुकी है। हिन्दी साहित्य के महाकवि श्री रामधारी सिह दिनकर की भाषा मे—

> सोभ नागिनो ने विष फूँका, शुरू हो गई पोरी। नूट मार शोवण प्रहार, छोना झपटी बरजोरी।।

श्राज त्रार्य देश भारत मे क्या नहीं हो रहा है <sup>२</sup> यह देश वह देश हैं, जहाँ सोने-चाँदी व मोतियों की दुकाने खुली पड़ी रहती थी।

जिसकी उर्जस्वल गौरव गाथा पाश्चात्य विचारको ने मुक्त कण्ठ से गाई है। किन्तु ग्राज उसके गौरव की ऊर्जस्वलता शोषएा के धूलि-कराो से मलिन हो गई है। जब से मानवजीवन को लोभ नागिन ने ग्रपने प्रवल विषडक से ग्रस्त कर दिया है, तव से मानव दानव बनकर, लूटमार, शोषएा प्रहार, कालाबाजार, रिश्वत ग्रादि के काले कृत्यो के विष से ग्रस्त हो रहा है।—"अहिंसा परमो धर्म" ग्रीर "मित्तो मे सन्वपूर्यु" का पाठ पढने वाले भी शोषरा के हथकण्डों से मुक्त कहाँ है ? इस कारण ग्राज हमारी ग्रहिंसा केवल वौद्धिक स्तर तक ही सीमित रह गई है, वह आचार मे नहीं आ रही है। कई व्यक्ति की डे-मको डे तथा चीटियो पर दयाभाव रखते है। दूर-दूर जगलो मे जाकर ग्राटा ग्रीर शक्कर उन्हे खिलाते है। उन्हे वचाने के लिए उनकों करुएा सदा-सजग रहती है, किन्तु दलित-शोपित व गरीव मनुष्यों का शोषरा करते समय न जाने उनका वह दयास्रोत कहाँ सूख जाता है ? अपने आश्रितो को प्रताडित करने में वे जरा भी नहीं हिचिकचाते । जो व्यक्ति कीडे मकोडो ग्रीर चीटियो पर करुणा का अमृत वर्षण कर सकता है, वह अपने एक नौकर के साथ सद्व्यवहार क्यो नहीं कर सकता ? श्राज नौकर ग्रीर ग्रधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कितना अनुचित एव पशुताका-सा व्यवहार किया जा रहा है ? उसे दिन भर कार्य में घसीटा जाता है, समय की पावन्दी कुछ भी नहीं रखी जाती, मनमाना उसपर रौव गाठा जाता है। यदि उसके हाथ से कभी छोटी-सी भूल हो गई— श्रथवा कारणवशात् वह समय पर उपस्थित न हो सका तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? उपालम्भ की बौछारों के ग्रितिरिक्त उस विचारे गरीव की एक दिन की रोजी ही काट ली जाती है। वह रोजी नहीं, वरन् एक प्रकार से उस गरीव के मुँह का कौर छीना जाता है।

धर्म के ये ठेकेदार

O

समाज में कई धर्म के केदार ऐसे भी हैं जो गरीव किसान को कुछ रकम देते हैं, पर जितनी देते हैं उसकी कई गुनी व्याज के रूप में पुन ले लेते हैं। वर्षों तक व्याज-चलता है। व्याज चुकाते-चुकाते उस व्यक्ति की उम्र ही पूरी हो जाती है। फिर भी उसे मुक्ति कहाँ ? उसके पुत्र-पौत्र-प्रपोत्र से भी मय ब्याज के मूल रकम वसूल की जाती है। ग्रहिसा की बाते करने वाले जरा-इस सूक्ष्म हिंसा की भयानकता को भी समसे। क्या ग्रहिंसा धर्म का पालन करने वालों के लिए यह व्यवहार उचित है निया यह ग्रहिंसा-सम्मत व्यवहार है नि ग्रहिंसा ग्रीर करुणा जिस मानस मे विराजमान होगी वह इस शोषण को सहन कर सकेगा ने शोषण निर्दयता है, ग्रहिंसा के साथ उसकी कोई सगति नहीं बैठ सकती। जरा हृदय की खराद पर चढाकर इन्हें परखें।

## दहेज का दावानल

वर्तमान काल मे दहेज प्रथा का दावानल बडे जोरो से प्रज्विति हो रहा है। उसकी भयकर ग्राग की लपटे सर्वत्र धधक रही है। उन लपटो मे देश, समाज ग्रौर राष्ट्र सभी बुरी तरह भुलस रहे है।

सामाजिक परम्परा को ग्रक्षुण्ए रखने के लिए विवाह-सस्कार एक आवश्यक तथा मगलमय पवित्र बधन समभा जाता रहा है। किन्तु म्राज उसने एक भीषरा समस्या का रूप-धाररा कर लिया है। म्राज विवाह सस्कार का अर्थ हो गया है—एक प्रकार का सौदा-व्यापार । मानव के तृष्णातुर मानस ने इस पवित्र सस्कार को भी अर्थार्जन का मार्घ्यम बनाकर विकृत कर डाला है । विवाह एक व्यापार वन गया है। यह बात कितनी लज्जास्पद है कि मानव अपनी सन्तान को पशु ग्रादि की तरह खुले ग्राम बोलियाँ लगाकर बेचता है। कभी लड़िकयों पर बोलियाँ लगाई जाती थी, तो आज लडको पर लगाई जा रही है। जब लडिकयो के भाव तेज थे तो लडके वालो को रुपया देना पडता था। पर ग्राज लडको के भाव तेज है तो लड़की वालो को तिजोरिया खोलनी पड़ रही है। लड़के का पिता विवाह-सस्कार को धनप्राप्ति का एक सुन्दर अवसर सम-भता है, श्रौर इसका पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए वह विवाह के पूर्व ही दहेज का ठहराव कर लेता है। उस ठहराव मे—लड़के की पढ़ाई श्रादि का व्यय मय ब्याज के वसूल कर ने की चेष्टा की जाती हैं। जब ठहराव पूर्ण निश्चित हो जाता है तब कही विवाह तय हो पाता है। परिएगमत विवाहसस्कार एक मंगलमय प्रसग होने पर भी श्राज लड़की वार्ले के लिए भार और संकट वन गया है। भारत वर्ष

मे दहेज प्रथा प्राचीन समय में भी थी, किंतु इस घृिएत रूप मे नही थी, जिस रूप मे श्राज दिखलाई पड़ रही है। पहले कोई लुक-छिपकर दहेज-ठहराव लेता या देता तो ज्ञात होने पर उसे समाज का अपराधी समभा जाता था। लोग उसे घृगा की दृष्टि से देखते थे। किन्तु ग्राज खुलम-खुला दहेज लिया दियां जा रहा है। कोई किसी से नही डरता। ऐसा प्रतीत होता है-जैसे कि दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रमुख ग्राधार वन गया है। किन्तु वस्तुत यह भी शोषरा वृत्ति की तरह ही समाज के लिए हेय है। यह सभ्य समाज का कलंक हैं। इससे न जाने कितने परिवार उजड गए है। कितने ही श्रार्थिक भार के कारए। इतने दब गये हैं जो वर्षों के परिश्रम के पश्चात् भी ग्रव तक ऊपर न उठ सके। कभी-कभी दहेज का ग्रभिशाप नव-विवाहिता वधुग्रो के प्रागा का ग्राहक भी बन जाता है। ग्रभीष्ट दहेज न मिलने पर ससुराल में बघुग्रो को निर्दयतापूर्वक सताया जाता है, धिक्कारा जाता है और इतना ग्रधिक सताया व धिक्कारा जाता है कि वे अधीर होकर आत्मघात करने पर भी उतारू हो जाती हैं। इस प्रकार दहेज नृशस हिंसा का रूप नही तो क्या है ? दहेज सामा-जिक उत्कर्षमे बहुत बाधक है। ग्रपने तुच्छ श्रार्थिक प्रलोभन मे पडकर भावी परिजनो के जीवन को वर्वाद करना कहाँ तक उचित समभा जा सकता है ? समाज मे सभी व्यक्तियो की स्थिति समान नहीं होती। कुछ देने की स्थिति में होते हैं, तो कुछ, नहीं भी। जिसके पास देने को कुछ नही है, फिर भी प्रया-निर्वाह के लिए उसे कुछ देना ही पडता है। वह चाहे घर-बार वेच के दे ग्रथवा ऋएा लेकर दे, पर देना ग्रवश्य होता है। किन्तु जव ऋगा समय पर नही चुका पाता, तब उसके भीतर मानसिक हिंसा की प्रक्रिया कितनी भयकर रूप से जागृत हो उठती है ? इसकी कल्पना करना कठिन है। वस्तुत इस दहेज-प्रथा की वदौलत कितने परिवारो की स्थिति ग्रस्त-व्यस्त हो जाती है।

दहेज प्रथा का ही यह परिगाम है कि ग्राज वहुत सी लड़िक्याँ, जो शादी के योग्य है, ग्रपने पिता के घर मे मन मारकर, श्रपमान का विषधूँट पीकर, नीचा सिर किये वैठी हुई है। कइयों ने ग्रपने पिता को इस चिन्ता से मुक्त करने के लिए प्राग्ग दे डाले हैं, कई गरीव-ग्रभागे पिता तो विवश-विकल होकर 'ऊँट के गले मे विल्ली- बान्धने वाली' उक्ति के अनुसार प्रौढ या वृद्ध पुरुषों के साथ अपनी प्राण्ट्यारी सोने-सी बेटी का सम्वन्ध जोड देते हैं। फिर भी सामा- जिक व्यवस्था के इस दोष को निवारण करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयत्न बहुत ही अकिचित्कर तथा असफलप्राय सिद्ध हुए हैं।

दहेज वर्तमान भारतीय समाज की एक ज्वलन्त समस्या है, जो समाज के कर्राधारों को गहराई से चिन्तन करने के लिए उत्प्रेरित करती है। यह सामाजिक हिंसा का नग्नतम रूप है।



## जातीयता के घेरे में

श्राज हम समाज के जीवन पृष्ठों का गहराई से श्रध्ययन करते हैं तो वहा न जाने कितने ही वादों का भमेला हमारे समक्ष समु-पिस्थित हो जाता है। कही व्यक्तिवाद है तो कही परिवारवाद है। कही समाजवाद है तो कही पथवाद है। कही धर्मवाद है तो कही जातिवाद है। सभी वाद अपनी-अपनी ढपली और श्रपना-अपना राग धालाप रहे है। इन वादों में वास्तिवकता कम है, ग्रवास्तिवकता श्रिषक, सचाई का श्रश श्रल्प है, श्रसत्य का विशेष, हित और लाभ की मात्रा कम है, श्रहित तथा श्रलाभ की मात्रा श्रिषक । या यो कहना चाहिए कि ये वाद स्वार्थी मानवों के मनका एक मात्र दुराग्रह है। इन वादों के घेरे में घरकर मानव ग्रपनी सही मजिल को भूल गया है। श्रपने ध्येय से च्युत हो गया है। उसे कर्त्तव्याकर्त्तव्य का ज्ञान ही नहीं होने पा रहा है। उसकी दृष्टि धृष्ठली हो गई है, और चिन्तन का दायरा भी श्रत्यधिक सकुचित हो गया है। ऐसी स्थिति में ही तो हिसा और श्रज्ञान को पनपने का श्रवसर मिलता है।

2

धर्म या ग्रहिसा के नाम पर पय सम्प्रदाय व जाति को ग्राश्रय देना हिसा का प्रोत्साहित करना है। वास्तव मे मानव-मानव के वीच भेद-भाव की दीवार खड़ी करना हिसा का ही एक रूप है, ग्रधमें है।

श्रमण संस्कृति के सूत्रधार भगवान् महावीर ने जातिवाद का घोर विरोध किया है। भारत के इस विराट् प्रांगण में उस समय जातिवाट के नाम पर ऊँच-नीच तथा स्पृश्यास्पृश्य की विपैली लहर पर्याप्त फैल चुकी थी। ब्राह्माए। वर्ग के म्रतिरिक्त न किसी को स्वतन्त्रता-पूर्वक बोलने का म्रधिकार था, म्रौर न किसी को वेदशास्त्र पढने का ही । वेदमन्त्र का उच्चारण करना तो दूर रहा, यदि कोई कानो से वेदमन्त्र सुन भी लेता तो उसके कानो में गरमा-गरम शीशा उँडेल दिया जाना था। शूद्रो के साथ तो इतना कठोर व्यवहार किया जाता था कि लोग उनकी छाया से भी परहेज किया करते थे। राजपथ पर उन्हे चलने का ग्रिधिकार नहीं था। इस प्रकार ग्रस्पृश्यता के दूषित वायुमण्डल से जनसमाज का, मानव की भ्रान्तरिक चेतना का दम घुटता जा रहा था। उक्त परिस्थितियो मे क्रान्ति के महान् सूर्य भगवान् महावोर ने जात-पात का खण्डन करते हुए कहा—''समस्त मानव जाति एक है, ग्रखण्ड है । जाति के ग्राधार पर मनुष्यो मे ऊँच-नीच की कल्पना करना मानवता का घोर अपमान है, सदाचार भ्रौर सद्गुगो का तिरस्कार है। वस्तुत जाति से न कोई ऊँच है न नीच, न पवित्र है न अपवित्र । शरीर सबका एक समान है। ग्राखिर देह जड पुद्गल का पिण्ड ही तो है। इसमे नैसर्गिक भेद कुछ भी नही है। पवित्रता ग्रीर ग्रपवित्रता, उत्कृष्टता भ्रौर निक्नुष्टता, उच्चता भ्रौर नीचता जाति पर नही, किन्तु मानव के सद्ग्रसद् श्राचरण पर ग्रवलम्वित है।"

कर्म की प्रधानता

भगवान् महावीर ने वर्णव्यवस्था मे कर्म (ग्राचरण तथा ग्राजीविका) को प्रधानता दी है। कर्म से ही मानव ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य ग्रौर कर्म से ही शूद्र होता है। या ग्रायीत् कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊँच-नीच नही होता। कर्म से ही ऊँच-नीच होता है। यदि कोई मानव जन्म से ही ऊँचा होता है तो जरा इतिहास के पृष्ठ उलट कर देखना चाहिए। रावरण विश्व की एक

१. सम्बल खु वीसइ तमो विसेसो, न वीसइ जाइविसेस फोई।

<sup>-</sup> उत्तराध्ययन सूत्र १२।३७

२ कम्पुणा बभणो होइ, कम्पुणा होइ खतिश्रो। वहसी कम्पुणा होइ, सुद्दो हयइ कम्पुणा।।

<sup>--</sup> उत्तराघ्ययन सूत्र, २४-३३

समादरणीय बन जाता है ग्रौर ग्रपने सद्गुणो का विकास कर लेता है। इससे यह सिद्ध होता है कि घृणा व्यक्ति से नहीं, बिल्क उसके गलत कार्यों से होनी चाहिए। तभी तो जैनदर्शन का यह स्वर हजारो-लाखो वर्षो से भक्तत है—"मानव । तुम पाप से घृणा करो, पापी से नही, चोरी से घरणा करो, चोर से नही, शराब से घृणा करो, शरावी से नही, व्यभिचार से घृणा करो, व्यभिचारी से नही।" प्रस्तुत ग्रादर्श की प्रतिच्छाया सुप्रसिद्ध विद्वान् शेक्सिपयर की वाणी में भी उतर ब्राई है—''तुम दोप को धिक्कारो, दोषी को नहीं।" किसी भी मानव से घृगा करना एक प्रकार से हिंसा का श्राश्रय लेना है। म्रहिंसा की दृष्टि इतनी विराट् है कि वह पापी से पापी श्रात्मा के प्रति भी घृणा करने से इन्कार करती है। चूँ कि घृणा मूलत हिंसा की जड है। जिसका ग्राचरण पवित्र होता है, वह संव के लिए ग्रादरगीय है। जैन सस्कृति का स्वर है—"कोई व्यक्ति जाति से भले ही चाण्डाल हो किन्तु यदि 'वह वती है तो उसे देवता भी ब्राह्मण मानते है।" प्रत्येक ग्रात्मा मे ईश्वरत्व छिपा है। ग्राव-ण्यकता है, उसे प्रकट करने की। जब तक ग्रज्ञान की कुण्ठा दूर नहीं होगी, श्रीर प्रत्येक श्रात्मा मे श्रखण्ड ज्योति के दर्शन करने की दृष्टि जागृत नही होगी, तब तक सत्य का द्वार खुल नही सकेगा, श्रीर ईश्वरत्व भी प्राप्त नही हो सकेगा। साराश यह है कि ससार का कोई भी प्राग्गी मूलत बुरा नहीं है, तिरस्कृत करने योग्य नहीं है। हर एक व्यक्ति परमात्मा का जीता-जागता रूप है। व्यक्ति के रूप-रग ग्रादि भिन्न-भिन्न हो सकते है, किन्तु उसका चैतन्य एक है। "यत्विण्डे तद्त्रह्माण्डे" जो शारीर मे है, वही ब्रह्माण्ड मे है और जो ब्रह्माण्ड में है वही गरीर में है। जैन-दर्शन की स्वरलहरी इसी रूप मे लहरा रही है--'एगे आया' कहकर जैन-दर्शन समस्त ग्रात्माग्रो के प्रति समत्त्वमूलक दृष्टि प्रदान कर रहा हे। विग्व की समस्त स्रात्मात्रों का स्वरूप एक है। जैसा सरल व सत्य व्यवहार अपने साथ किया जाता है, वैसा ही सत्य व सरल व्यवहार ग्रन्य ग्रात्माग्रो के के साथ करना अहिंसा की सबसे वडी साधना है। भेदमूलक दृष्टि से ही हिंसा का जन्म होता है, हिंसा को उत्तेजन मिलता है ग्रीर उसका विस्तार होता है।

४. व्रतस्यमि चाण्डालं, तं देवा बाह्मण विदुः । — पदा पुराण ११-२०३

## प्रागैतिहासिक वर्राव्यवस्था

🕸 जैन परम्परा के अनुसार इस युग की श्रार्य संस्कृति के श्राद्य सस्थापक भगवान ऋषभदेव माने जाते है। ग्रापने लोक-कल्यागा तथा लोकहित की भावना से उत्प्रेरित होकर पुरुषो को बहन्तर कलाएँ, स्त्रियों को चौंसठ कलाएँ ग्रौर सौ शिल्पों का परिज्ञान कराया। जन-समाज के वीच मर्यादा व कार्य पद्धति की सरस सरिता प्रवाहित होती रहे, उसमे किसी प्रकार की ग्रव्यवस्था व ग्रराजकता पैदा न हो, इसके लिए भगवान ऋषमदेव ने ग्रसि, मषि, ग्रौर कृषि ग्रर्थात् सुरक्षा, व्यापार भ्रौर उत्पादन की व्यवस्था की। सामाजिक प्रवृत्तियो का विकास कर जीवन के व्यवहारो को व्यवस्थित बनाया । उक्त व्यवस्था के श्रनुसार जनसमाज तीन विभागो मे विभक्त हो जाता है। श्रन्याय, भ्रत्याचार का प्रतिकार करने वाला रक्षकदल 'ग्रसि' विभाग मे म्राता है। ज्ञान-दान देने वाला म्रर्थात् शिक्षा-दीक्षा, पठन-पाठन लेख-नादि का कार्य करने वाला वर्ग 'मिष' विभाग के अन्तर्गत आता है। जो जीवनोपयोगी वस्तुग्रो का उत्पादन करता है, तथा विनिमय-वितर्ण द्वारा जनसमाज की व्यवस्था एव सुख-सुविधा को ग्रक्षुण्एा बनाए रखता है, उस वर्ग को 'कृषि' विभाग में अन्तर्निहित किया जाता है। यह व्यवस्था भ्रौर यह वँटवारा उस यूग की एक महान सामाजिक

3 |

४ कल्प सूत्र सू० १६५ । पृ० ५७, पुण्यविजयजी सम्पादित ।

६. जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति-वृत्ति, २वक्षस्कार

कातिकारी देन थी। वर्तमान मे युग के साथ सभ्यता ग्रौर सस्कृति मे पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है। प्रत्येक युग मे युगानुरूप व्यवस्था वनाई जाती है। समय ग्राने पर उसमे ग्रावश्यक परिवर्तन भी किया जाता है, किन्तु यह परिवर्तन व्यवस्था की दृष्टि से होता है, भावात्मक दृष्टि से नहीं। महापुराएं के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर शूद्र, ये तीन वर्ण स्थापित किये थे। श्वेताम्वर परम्परा के मान्य ग्रन्थ ग्रावश्यक चूर्णि ग्रौर त्रिषिट शलाकापुरुष चरित्र के त्रनुसार भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। उसका वर्णन इस प्रकार है - ऋपभदेव ने जब गृहस्थ जीवन का परित्याग कर मौन-संयम साधना स्वीकार की तो भरत ने उनके राज्यभार को भ्रपने कन्धो पर लिया । भरत चक्रवर्ती सम्राट् बने । राज्य व्यवस्था के लिए भरत ने चतुरगिनी सेना तथा राजनीति का नूतन पद्धित से निर्मारा किया। भरत ने ग्रपने भाईयो को ग्रपनी ग्रधीनता स्वीकार करने के लिए अत्यधिक विवश किया। किन्तु भरत की अधीनता स्वी-कार करना किसी ने पसन्द नही किया। ग्रन्ततोगत्त्वा समस्त बन्धु प्रतिबुद्ध हुए ग्रौर राज्य-लिप्सा को ठुकरा कर श्रमण वन गए।

केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात् भगवान् ऋषभदेव अण्टापद पर्वत पर पधारे। भरत चक्रवर्ती को ज्ञान होने पर वे भगवान् के दर्शन करने को तैयार हुए। मुनियों को दान देने की भावना से उत्प्रेरित होकर भरत पका-पकाया भोजन गाडियों में भरकर अपने साथ ले चले। भगवान् के दर्शन करने के पश्चात् भरत ने भगवान् से भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। किन्तु भगवान् ने राजिपड अकल्पनीय है, कहकर उसे अस्वीकृत कर दिया। इस घटना से भरत को खिन्नता का अनुभव होने लगा। निराण भरत को स्वर्गाधिपति इन्द्र ने आकर ग्राण्वस्त किया, समकाया और उस निमित्तिक विपुल भोजन का उपयोग स्वधर्मी गृहस्थों को भोजन कराने में करने को कहा। इन्द्र के कथनानुसार भरत ने उस भोजन का उपयोग स्वधर्मी गृहस्थों को जिमाने में किया।

७ उत्पादितास्त्रयो वर्णा तदा तेनादिवेचसा । सत्रियाः वणिज श्रदा सतत्राणादिभिगुणैः ॥

<sup>—</sup>महापुराण, १६३। १६। ३६२

भरत चक्रवर्ती ने वहां एक भोजनशाला का निर्माण किया। उसमे कई धर्मनिष्ठ सद्गृहस्थ भोजन करते । जब उस भोजनशाला मे भोजनलुब्धक मानवो की सख्या दिनानुदिन बढ़ने लगी, ग्रौर कई व्यक्ति नकली श्रावक बनकर ग्राने लगे तो ग्रन्त मे भरत चक्रवर्ती के पास शिकायत पहुँची, भरत चक्रवर्ती ने श्रावको की परीक्षा के हेतु एक मुन्दर युक्ति निकाली और उस परीक्षा मे जो श्रावक पास हो गये, उनके वाये कथे से दाहिने उदर तक यज्ञोपवीत के चिह्न की तरह काकिएगी रत्न से तीन रेखाएँ खिचवादी, जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रौर सम्यक् चारित्र के प्रतीक रूप मे थी। परिगामत भरत चक्रवर्ती का यह प्रयोग सफल रहा। नकली श्रावको की भीड छुँट गई स्रौर वास्तविक श्रावक रह गए । वे श्रावक वहाँ भरत-निर्मापित ग्रार्य वेदो का अध्ययन करते और भरत के आदेशानुसार उन्हें सावधान रखने हेतु "जितो भवान् वर्द्ध ते भी तस्मान्माहन माहन<sup>ा</sup> इन शब्दो को उद्घोषित करते रहते । जिससे भरत चक्रवर्ती सदा सजग एव जागृत रहते । वे श्रावक 'मत मार मत मार' इस ग्रर्थ को सूचित करने वाले मा हन् मा हन्-पद को वार वार बोलने के कारण माहन के नाम से प्रसिद्ध हो गये। जो कालान्तर मे जैन ब्राह्मरा कहलाये।

महापुराएं के अनुसार एक दूसरा विकल्प यह भी मिलता है कि जब भरत चक्रवर्ती छह खण्ड की विजय करके अपनी राजधानी को लौटे, तब उन्हें यह विचार उत्पन्न हुआ कि प्रस्तुत विपुल धनराधि का त्याग कहाँ करना चाहिए ? इसका पात्र कौन हो सकता है ? भरत ने शीघ्र ही निर्णय किया कि ऐसे सदाचार युक्त प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को चुनना चाहिये जो तीनो वर्णों को चिन्तन का आलोक प्रदान कर सके। उसके लिए भरत ने एक विराट् उत्सव का आयोजन किया। उस आयोजन में नगर निवासियों को सादर आमंत्रित किया। भरत ने व्रतधारी विज्ञों की परीक्षा हेतु राजभवन के पथ पर हरियाली उगवादी, जिसे देख कर हरियाली पर न चलने के व्रत के कारण पाप भय

ऋमेण माहनास्ते तृ, ब्राह्मणा इति विश्वताः ।
 काकिणीरस्नलेखास्तु, प्रापुर्यक्षीपवीतताम् ।।

<sup>—</sup> त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित्र, १।६।२४५

से व्रतीजन वही रुक गये श्रीर जो व्रतरिहत थे वे उसको रौदते हुए भीतर चले गये। जब भरत ने उन व्रतधारियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि "हम लोग व्रतधारी है। ग्रापके राजभवन के पथ पर हरितकाय वनस्पित उगी हुई है। उसे पैरों से कुचल कर हम किस प्रकार ग्रा सकते हैं? उसे कुचलने से जीवों का प्राण्घात होता है।" भरत का हृदय उनकी इस दया-वृत्ति से खिल उठा। श्रन्त में उन्हें दूसरे प्रासुक मार्ग से राजभवन में प्रवेण कराया गया श्रीर भरत ने उन्हें बाह्मण की सज्ञा प्रदान की।

इन वृत्तान्तों से स्पष्ट है कि वर्गों के सम्बन्ध में जैन दृष्टि क्या है ? वर्गों की व्यवस्था वास्तव में गुरा कर्म के ग्राधार पर ही की गई है, ग्रीर समाज की विभिन्न ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति करना इसका मूल घ्येय रहा है।

#### वैदिक संस्कृति में

C

श्वेताम्बर ग्रन्थों में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट ऐतिहासिक वर्णन देखने को नहीं मिलता। दिगम्बर जैन विद्वानों ने ग्रपने ग्रन्थों में वर्णव्यवस्था का उल्लेख श्रवश्य किया है। वैदिकसाहित्य में तो वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा है हो। वहाँ ईश्वर को जगत्कर्ता मानकर एक लाक्षिणिक रूपक वतलाया गया है, ग्रौर वह रूपक वर्ण व्यवस्था की निष्पत्ति का उल्लेख करता है। विराट् पुरुष (ब्रह्मा) के शरीर से चारो वर्णों की निष्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, ग्रौर पैरों से श्रूद्व। वास्तव में यह एक ग्रालकारिक वर्णन है। इस श्रलकार के पीछे रहे हुए ग्राशय को हमें ढूढना है। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए है, इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि ब्राह्मण ज्ञान श्रौर उपदेश के द्वारा जन समाज की सेवा करे। समाज में फैले हुए ग्रज्ञान के तिमिर को ज्ञान की रोशनी फैलाकर दूर करे। इसी प्रकार क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से मानी है। इसका रहस्य यह

साह्यणो ऽस्य मुखमासीद् वाह् राजन्यः कृत ।उठ तदस्या यह इयः पद्भ्यां शृद अजायत ।।

<sup>--</sup> ऋग्वेद सहिता १०१६०।

<sup>(</sup>क) शुक्ल यजुर्वेद सहिता

<sup>99109155-</sup>

है कि क्षत्रिय ग्रपनी भुजाग्रो के बल से देश मे होने वाले श्रन्याय-ग्रत्याचार को रोके। सवल के द्वारा सताये जाने पर निर्वलो की रक्षा करना ग्रौर देश की शासन व्यवस्था को सुदृढ व सुन्दर वनाए रखना, क्षत्रिय के भुजा से उत्पन्न होने का ग्राशय है। वैश्य की उत्पत्ति पेट से कहाँ है। इसका ग्रर्थ भी गभीर है। भोजन पेट मे पहुँचता है ग्रौर उस भोजन से रस बनता है। वह रस सारे शरीर मे शक्ति का सचार करता है। वैसे ही वैश्य जीवनोपयोगी वस्तुग्रो का उत्पादन कर वाि्एज्य द्वारा उनका वितर्ए करे ग्रीर समाज की ग्रावश्यक-ताग्रो की पूर्ति करे। यह वैश्य का कर्तव्य है। चौथा वर्ग है शूद्र। शूद्र का जन्म पैरो से होना कहा गया है। इसका अर्थ है कि शूद्र समस्त मानव समाज की सेवा करे। अपने मूल्यवान् श्रम और शक्ति के द्वारा समाज को सुख-सुविधा पहुँचाता रहे। जैसे शरीर के भिन्न-भिन्न ग्रगो से भिन्न-भिन्न काम लिये जाते है, वैसे ही समाज रूप शरीर के ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-ये चार ग्रंग हैं। इन सभी से भिन्न-भिन्न काम लिया जाता है। इनके सहयोग से ही समाज का कार्य सुचारु रूप से चल सकता है।

जैसे एक परिवार मे चार भाई ग्रपने-ग्रपने कर्तव्यो का बँटवारां कर लेते हैं तो उस परिवार का सचालन सुचारु रूप से होता है, इसी प्रकार समाज के सुव्यवस्थित सचालन के उद्देश्य से चार वर्गों की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के मूल मे उच्च-नीच की कल्पना को कोई स्थान नहीं था। धीरे-धीरे स्वार्थभाव उत्पन्न हुग्रा ग्रीर उच्चतानीचता का सम्बन्ध इस व्यवस्था के साथ जुड गया। इस प्रकार विशुद्ध समाज व्यवस्था मे भावात्मक हिंसा का सम्मिश्रण हो गया। शोषण का भाव उत्पन्न हो गया।

## मानव ग्रीर उसके कार्य

सामाजिक हित के उद्देश्य से किए जाने वाले सभी कार्य समाज के लिए उपयोगी होते है। उनमे कौन ऊँचा ग्रौर कौन नीचा ? काम कोई ऊँचा नीचा नही होता । जहाँ प्रेम ग्रौर सद्भावना की सुरसरी प्रवाहित है, वहाँ सभी काम समान हैं। एक वार धर्मराज-युधिष्ठिर ने कोई बहुत बडा उत्सव किया। उसमे बड़े-बडे प्रतिष्ठित व्यक्तियो को मामन्त्रित किया गया। व्यवस्था के लिए कामो का बँटवारा किया गया। सभी काम जब वँट चुके तो अन्त मे श्रीकृष्ण से पूछा गया- 'श्राप कौन-सा काम करेंगे ?' श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए वोले-"जो काम शेष रह गया हो उसी को मै करूँगा। राजभवन में प्रवेश करते समय श्रागन्तुको के पैर धोना श्रीर उनकी भूठी पत्तले उठाना, ये दो कार्य ग्रभी शेष रहे है, मैं सहर्ष इन्हे करूँगा। यही कार्य मुक्ते सौप दिये जाएँ।" यह है-श्रीकृष्ण के महान् जीवन की एक भाकी। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना भी श्रीकृष्ण के जीवनादर्ण पर प्रकाश विकीर्गा कर रही हैं। द्वारिका के वाहर उपवन मे तीर्थ-कर नेमिनाथ का समवसरए। लगा हुग्रा था। उनके लघुभ्राता नव-दीक्षित मुनि गजसुकुमाल भी भगवान् के साथ थे। उनके दर्शनार्थ श्रीकृष्ण सेना के साथ गजारूढ होकर राजपथ पर चले जा रहेथे। मार्ग मे एक जरा-जर्जरित वृद्ध पुरुष ईटो के ढेर मे से एक-एक ईंट को उठाकर दूसरी ग्रोर रख रहा था। श्रीकृष्ण ने जवग्र पनी र्प्यां से उसे निहारा तो उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। वे हाथी से नीचे उतर पड़े ग्रीर उस वृद्ध पुरुष को सहयोग देने के लिए

4

उन्होंने भी एक ईट उठाकर दूसरी ग्रोर रख दी। जब द्वारिकाघीश के इस सौजन्यपूर्ण व्यवहार को उनके ग्रनुचरों ने देखा तो उस श्रम के महायज्ञ में वे सबभी जुट पड़े ग्रीर ईटो का ढेर कुछ ही समय में इघर से उघर हो गया। के वस्तुत काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। काम में कर्त्तव्य की भावना व मन की रसधारा होनी चाहिए। वह किसी का हितविधातक न हो, वरन् हितविधायक हो तो उच्च ग्रीर पवित्र होता है।

बहुत से व्यक्ति यह सोचते है—हमारा काम उच्चस्तरीय है, दूसरो का निम्नस्तरीय है। िकन्तु यह भावना मानवमस्तिष्क की सकीर्णता है। इसी सकीर्णवृत्ति ने जातिवाद को जन्म दिया है, श्रौर इसी से हिंसा के नग्नताण्डव उपस्थित हुए है। जातिवाद का विष श्रहिसा की साधना में बाधक व श्रवरोधक तत्त्व सिद्ध हुग्रा है। श्राज उस विष को हटाने की सबसे बडी श्रावश्यकता है, तभी श्रहिसा का श्रमृत हमारा मंगल व कल्यागा कर सकेगा।

## सामाजिक हिसा की लहर से बचाव

e

सामाजिक हिंसा की लहर ग्राज विद्युत् तरगो की तरह सम्पूर्ण मानव समाज के जीवनाकाश में लहरा रही है। इस हिंसा का प्रतिरोध तभी सम्भव है जब मनुष्य जातीयता एव प्रान्तीयता की किल्पत दीवारें लाघकर मानव मात्र से प्रेम करेगा, उसके पवित्र ग्राचार-विचार के प्रति सम्मान करना सीखेगा व उसमें भ्रातृभाव को ग्रनुभूति करेगा। समाजिक हिंसा का उन्मूलन होकर जिस दिन विश्व के सुरम्य प्रागण में सामाजिक ग्रहिंसा की प्रतिष्ठा होगी, भेद एव घृणा की जगह ग्रभेद एव प्रेम का वातावरण बनेगा, उस दिन मानव इस धरती पर स्वर्गीय जीवन बिताता हुग्रा शान्ति का सुखमय सुराज्य प्राप्त कर सकेगा।

深深

१४. घन्तकृत् दशा सूत्र

# तीन: त्रहिसा की साधना: त्रपरिग्रहवाद

- \* परिग्रह: स्वरूप ग्रौर त्याग परिग्रह की परिभाषा परिग्रह का त्याग<sup>:</sup>
- \* यावश्यकता श्रीर उसकी सीमाएँ
  - \* विषमता की जननी . सग्रहवृत्ति
    - \* सादा जीवन . ऊँचे विचार
      - \* मानव और मानवता
      - प्रपरिग्रहवाद की ग्रोर
      - इच्छाम्रो पर नियन्त्रग्
    - साम्यवाद ग्रीर उसके निर्माता
      - सर्वोदय श्रीर अपरिग्रहवाद
      - अपिरग्रहवाद की उपयोगिता

# १ | परिग्रह: स्वरूप ग्रीर त्याग

## परिग्रह की परिभाषा

 श्रीहसा के साथ अपिरग्रह का एक प्रकार का तादातम्य सम्बन्ध है। परिग्रह (सम्पत्ति) के उपार्जन के लिए हिंसा करनी होती है, उसके सरक्षण के लिए भी हिंसा का ग्राश्रय लेना होता है। परिग्रह अर्थात् अर्थसग्रह, सम्पत्ति आदि पर ममत्त्व अपने ग्राप मे हिंसा है। इसलिए परिग्रह का त्याग किए विना श्रहिंसा का वास्तविक सौन्दर्य खिल नही सकता। क्योकि जहाँ परिग्रह है, वहाँ हिंसा अवश्यभावी है। भगवान् महावीर की भाषा में आतमा के लिए यदि कोई सबसे बडा वन्धन है तो वह परिग्रह है। परिग्रह के जाल मे आवद्ध आत्मा विविध हिंसामय प्रवृत्तियों मे प्रवृत्त होता है। स्राचार्य उमास्वाति ने परिग्रह की व्याख्या करते हुए बतलाया है—'मूच्छ्री परिग्रह.' भ्रयात् मूर्च्छाभाव परिग्रह है। पदार्थ के प्रति हृदय की भ्रासिक्त-ममत्व की भावना ही परिग्रह है। ग्राचार्य शय्यम्भव ने भी परिग्रह की व्याख्या इसी प्रकार की है—"मुच्छा परिग्गहो वुत्तो नायपुत्ते ग ताइए। ।" (दशवै०६।) किसी भी वस्तु में वैंध जाना ग्रर्थात् उसे ग्रपनी मान कर, उसकी ममता मे लिप्त हो जाना, तथा ममत्व के वश होकर श्रात्म-विवेक को खो बैठना परिग्रह है। इस प्रकार किसी वस्तु को मोहबुद्धिवश, भ्रासक्ति पूर्वक ग्रहण करना ही परिग्रह है। परिग्रह हिंसा को जन्म देने वाला है। साथ ही परिग्रह ग्रात्मविकास मे एक

१. नित्य एरिसो पासो, पड़ियधो छित्य सव्वजीवाण ।

<sup>—</sup>प्रदन व्याकरण सूत्र २।१

२. परिसमन्तात् मोहबुद्ध्या गृह्यते स परिप्रहः।

वहुत वडा वाधक तत्त्व है। इससे ग्रात्मविकास की दिशा ग्रवरुद्ध हो जाती है।

विश्व का कोई भी धर्म परिग्रह को स्वर्ग या मोक्षका साधन स्वीकार नहीं करता। सभी धर्मों ने इसे पापो का सग्रह व ग्रात्म-पतन का मूल कारए। माना है। परिग्रह की कडी ग्रालोचना करते हुए ईसाई घर्म के महान् प्रवर्तक ईसा ने वाईविल मे कहा है—'सूई की नोक मे ऊँट कदाचित् निकल जाय, किन्तु धनवान् स्वर्ग मे प्रवेश नहीं कर सकता।' क्यों कि परिग्रह ग्रासिक्त का मूल करएा है, ग्रौर जहाँ भ्रासिक्त है, वहा धनासिक्त का ग्रभाव रहता है, भ्रौर श्रनासक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति सद्गति सम्पादन नहीं कर सकता। परिग्रह का आरम्भ आसक्ति से होता है, और साथ ही वह ग्रासिक को वढाता भी है। इसी का नाम मूर्च्छा है। ज्यो-ज्यो मूर्च्छा-गृद्धि श्रासक्ति वढती है त्यो-त्यो हिंसा भी बढती है, श्रीर यह हिंसा ग्रात्मपतन के साथ-साथ सामाजिक वैषम्य को भी जन्म देती है। यत परिग्रह सामाजिक विषमता का मूल है। विषमता स्वयं मे एक हिंसा है। इस दृष्टि से परिग्रह को भी हिंसा की परिधि में लिया गया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र (१।५) मे एक उपमा द्वारा वताया गया है कि-परिग्रहरूपी वृक्ष के स्कन्ध ग्रर्थात् तने है लोभ, क्लेश भीर केषाय। चिन्ता रूपी सेकडो ही सघन भीर विस्तीर्ण उसकी शाखाएँ है।" इसलिए अहिंसा और णान्ति की कामना करने वाने को अपरिग्रह की साधना करनी होगी।

परिग्रह का त्याग

भारतीय तत्त्व-चिन्तको ने ग्राहिसा की साधना-ग्राराधना के लिए परिग्रह का त्याग ग्रावश्यक ही नही, वरन् ग्रानिवार्य वतलाया है। इसके विना हमारी ग्राहिसा ग्रपूर्ण है। संयम की साधना करने वाला व्यक्ति यदि किसी प्रकार का संग्रह स्वय करता है, दूसरो से करवाता है ग्रथवा करने वाले का ग्रमुमोदन व प्रेरणा करता है तो वह दु:खो से कटापि छुटकारा नही पा सकता। यह भगवान् महावीर

का स्पष्ट उद्घोष है। उं जैनदर्शन की दृष्टि से महा ग्रारम्भी एव महापरिग्रही व्यक्ति नरकगति का अधिकारी होता है। अजत परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह भाव की ओर बढना अहिंसा की साघना के लिए अपेक्षित है।

जैनाचार्यों ने बतलाया है कि अल्प परिग्रह, और ग्रल्प हिंसा करने वाला व्यक्ति और कुछ भी साधना न करे तब भी वह श्रगले जन्म मे मनुष्य गित प्राप्त करता है। श्रावश्यकता से अधिक सग्रह करना व्यर्थ परेशानी मोल लेने के अतिरिक्त एक प्रकार की सामाजिक चोरी भी है। महाभारत के प्रगोता महिष् व्यास ने कहा है—"उदर-पालन के लिए जो आवश्यक है, वह व्यक्ति का ग्रपना है। इससे अधिक जो व्यक्ति सग्रह करके रखता है वह चोर है, और दण्ड का पात्र है। इस तस्करवृत्ति से वचने के लिए ही अपरिग्रह वृत्ति को स्वीकार करना परमावश्यक है। आज व्यक्ति, समाज और राष्ट्रो मे जो अन्तर्द्ध चल रहे हैं, उसके मूल मे भी अनुचित सग्रह वृत्ति ही मूल कारण है। रक्षा के लिए उचित प्रतीकारात्मक साधन-प्रसाधन जुटाना और बात है, और दूसरो की सुख-सुविधाओ का अपहरण करके उन पर अनुचित अधिकार करना दूसरी वात है।

#### NR

३ चित्तमतमचित्त वा, परिणिज्झ किसामि । प्रत्नं वा प्रणुजाणाइ, एव दुक्ला ण मुच्चइ ।।

<sup>--</sup> सूत्रकृताग १।१।१।२

४. बह्वारम्भपरिप्रहत्त्व नारकस्याग्रुष । —तत्त्वार्यं सूत्र ६।१५

प्रत्पारमभविष्यहत्त्व मानुषस्य —तत्त्वार्थं सूत्र ६।१७

६. उदरं भ्रियते यावत् तावत् स्वत्व हि वेहिनाम् । स्रिषक योभिमन्येत स स्तेनो वण्डमहंति ॥ —-महाभारत

ર

# त्र्याव**श्यक**ता त्र्योर उसकी सीमाएँ

\* ग्रहिंसा मूलक ग्राचार पद्धित का अनुसरण करने के लिए अपरिग्रह वृत्ति को अपनाना नितान्त ग्रावश्यक है । ग्रपरिग्रहभावना जब तक जीवन क्षेत्र मे नहीं उतरती, तव तक जीवन मे शान्ति के दर्णन नहीं हो सकते।

एक व्यक्ति अपने ही भोग के लिए स्वार्थान्ध होकर आव-ध्यकता से अधिक परिग्रह सचित कर लेता है तो उससे समाज में असमानता पैदा होती है और भविष्य में उसका परिगाम अत्यन्त हानिकारक होता है। आवश्यकता से अधिक सग्रह सामाजिक, राष्ट्रीय एव आध्यात्मिक आदि सभी दृष्टियों से हानिप्रद है।

हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि ग्रावश्यकता का मापदण्ड क्या है ? वास्तव में यह प्रश्न ग्रत्यन्त जिंटल है। मनुष्य की रुचि, परिस्थिति ग्रीर जीवन पद्धित की विचित्रताग्रो को देखते हुए, ग्रावश्यकता का एक मापदण्ड निर्धारित करना बहुत ही किठन है। तथापि मोटे तौर पर ग्रावश्यकता की परिभाषा यह हो सकती है कि—"जिन साधन-प्रसाधनो से व्यक्ति सयम एव सादगी के साथ ग्रपनी जीवन-यात्रा सुख पूर्वक बिता सके, जिस वस्तु के ग्रंभाव मे उसे जीवन निर्वाह करना कठिन या ग्रसम्भव हो, तथा सामाजिक, ग्राध्यात्मिक एव नैतिक विकास मे जो साधन रूप हो, वही वास्तविक ग्रावश्यकता है।"

ग्रावश्यकता के सम्बन्ध मे गाँधी जी के विचार भी मननीय हैं। उनका सिद्धान्त था कि "प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ उसके लिए ग्रावश्यक है, वह दूसरों के लिए भी ग्रावश्यक होगा। इसलिए उसमे सबका भाग होना चाहिए। जब तक ऐसा सम्भव न हो, तब तक मुक्ते उस चीज को ग्रपने लिए ग्रावश्यक मानने का कोई ग्रघिकार नही। इस सीमा का उल्लघन कर ग्रपनी ग्रावश्यकताग्रो की वृद्धि ग्रौर उनका विस्तार ही हिंसा है। इस ग्रसन्तोष के रहते शान्ति हो ही नही सकती। श्रत हमे समाज की शान्ति ग्रीर कल्याएा के लिए ग्रावश्यकताग्रो के क्षेत्र मे पीछे हटना होगा । कारएा, यह ग्रावश्यकता ही तो सघर्ष का मूल है। इसी का नाम ग्रपरिग्रह है।" इसी प्रकार एक बार गांघी जी से मद्रास मे रचनात्मक कार्यकर्ताम्रो के सम्मेलन मे पूछा गया कि—"म्रापकी राय मे आर्थिक समानता के सही माने क्या है ?" उत्तर मे गाधी जी ने कहा-- "ग्रार्थिक समानता की मेरी कल्पना का यह अर्थ नही कि हर एक को शब्दश एक ही रकम दी जाय। उसका सीधा-साधा मतलब यह है कि हर स्त्री या पुरुप को उसकी जरूरत की रकम मिलनी चाहिए। हाथी को चीटी से हजार गुना खाना ज्यादा लगता है, मगर यह ग्रसमानता का सूचक नही। इसलिए ग्राथिक समानता का सच्चा ग्रर्थ है—'हर एक को उसकी जरूरत के माफिक दिया जाय ।'<sup>८</sup> यदि सामाजिक लोग ग्रावश्यकता की इस मर्यादा को समभकर चलते तो उन्हे असमानता के कही दर्शन नही होते, ग्रीर न समाजवाद, साम्यवाद ग्रादि वादो को ही जन्म ग्रहण करना पडता। ग्राज इस मर्यादा का पालन न करने के कारण ही देश मे वैषम्य भ्रौर वर्ग सघर्ष के बीज दिनानुदिन पनपते जा रहे है। म्रत इस स्थिति के निराकरण के लिए ग्रावश्यक तो यह है कि मानव श्रपने वैज्ञानिक साघनो का उपभोग करता हुग्रा दूसरो की जिन्दगी की तरफ भी लक्ष्य दे । साथ ही उनकी आवश्यकतां श्रो पर कुठाराघात न करता हुआ अपनी श्रावश्यकताओ पर नियन्त्रण रखे, और ग्रन्य को अधिकाधिक सुख शान्ति पहुँचाने का प्रयास करे। यही सामाजिक शान्ति की वास्तविक भूमिका है।

XX

गांघी घोर विश्व शान्ति,
 गांघी घोर विश्व शान्ति,

<sup>-</sup>देवीदत्त धर्मा पृ० ७०

<sup>-</sup>देवोदत्त शर्मा पृ० ६२

3

# विषमता की जननी: संग्रहवृत्ति

\* सग्रह वृत्ति श्रनथों की विष वेल है। यह निरन्तर बढती रहती है। इसमे अनेक कटुनारूपी फल लगते हैं। ये फल भले ही दीखने मे अत्यन्त सुन्दर व रमणीय होते हो, किन्तु उनका परिणाम मारणान्तिक है। रिशयन क्रान्तिकारक 'लेलिन' ने तो इस सग्रह वृत्ति को मानव-समाज की पीठ का एक जहरीला फोडा कहा है। उसका आपरेशन हो, तभी उसमे रहा हुआ कालावाज।र और अप्रामाणिकता का खून तथा उसमे फैलने वाली शोषणवृत्ति की दुर्गन्ध दूर हो सकती है। परन्तु आज तो मानव का मानस ऐसे फोडो को वढाने मे ही विशेष प्रयत्नशील है। एक व्यक्ति के पास इतना अधिक सग्रह हो रहा है कि दूसरे उसके अभाव मे रोते और विलखते हुए दम तोडते रहते हैं।

श्राज घनी श्रीर गरीव के बीच जो एक गहरी खाई परिलक्षित होती है, वह इसी श्रायिक वैषम्य का परिगाम है। हिन्दी साहित्य के प्रगतिशील किव श्री रामघारी सिंह 'दिनकर' ने वर्तमान में फैली देश की विषमता का जो मार्मिक चित्रगा किया है वह दिल को गुद्-गुदा देने वाला है—

> श्वानो को मिलता दूघ-वस्त्र, भूखे बालक बकुलाते हैं। मौं की हड्डों से चिपक ठिठुर, जाडे की रात विताते हैं॥

युवती की लज्जा वमन वेव, जब व्याज चुकाये जाते हैं।। मालिक तब तेल फुलेलो पर, पानी-सा द्रव्य बहाते हैं।।

यदि मानवता की दृष्टि को सन्मुख रख कर विचार किया जाय तो कोई भी विज्ञ इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि हमें असीम वैभव का उपभोग करने का हक है, जबिक दूसरी और इस घरती पर लाखों व्यक्ति भूखे और नंगे घूमते हो। पर, समाज की स्थिति तो श्राज अत्यन्त विचित्र है।

समाज का एक वर्ग वह है, जो खाने के नाम पर दाने-दाने के लिए तरसता है। पेट की ज्वाला बुभाने के लिए दर-दर का भिखारी बन कर गलीकूचो मे घूमता है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी जिसे शाम तक दो रोटी नही मिल पाती। तो दूसरा वर्ग वह है जो वादाम व पिस्तो की वर्षी खा-खा कर बीमार हो रहा है, ग्रौर वैद्यो तथा डाक्टरों के द्वार खट-खटा रहा है। एक के पास गर्मी -सर्दी व वर्ष से वचने के लिए एक सामान्य घास-फूस का भौपड़ा भी नही है, तो दूसरी ग्रोर कई हिमघवल गगनचुम्बी एव वातानुकूलित ग्रट्टा लिकाएँ है, जो बिजली की जगमगाहट से प्रभास्वर है। एक ग्रोर तन ढकने के लिए लज्जा निवारण हेतु फटे-पुराने वस्त्र का चिथड़ा भी नहीं है, दूसरी ग्रोर इतने मूल्यवान वस्त्र सन्दूकों मे भरे पड़े हैं जो भीतर ही भीतर सड़े-गले जा रहे हैं।

कहना चाहिए, ग्राज की भौतिक सुख-सुविधा के साधन कुछ इने-गिने व्यक्तियों के पास ही एकत्रित हो गए है। शेष व्यक्ति ग्रनि-वार्य ग्रावश्यक सामग्री के ग्रभाव से पीडित हैं। इस स्थिति में वे न ग्रपनी भौतिक उन्नति करने में समर्थ हो रहे है ग्रौर न ग्राध्यात्मिक उन्नति करने में ही। इस विषमता का हटना तभी सम्भव है जब कि व्यक्ति ग्रपनी ग्रावश्यकता से ग्रधिक संग्रह ग्रपने पास न रखे, ग्रौर जिसको ग्रावश्यकता है, या जिसके ग्रभाव में दूसरा कोई पीडित है, उसे वह दे डाले। इसी के प्रकाश में 'कुरुक्षेत्र' की ये पक्तियां बोल रही है —

> जब तक, मनुज मनुज का यह, -सुख भाग नहीं सम होगा।

### श्रमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा ।

मानवता प्रिय मानव को चाहिए कि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साथ अपने भाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रखें। यद्यपि ऐसा करने से भले ही भौतिक दृष्टि से वह कुछ खो सकता है किन्तु आध्यात्मिक एवं मानवता की दृष्टि से वह वहुत कुछ पायेगा। उक्त दृष्टि को जीवन घरा पर उतारने के लिए मानव को अपने उच्चतम रहन-सहन के स्तर को कुछ नीचा करना होगा, और जो अत्यन्त निम्नस्तर पर अवस्थित है, उन्हें कुछ ऊपर की ओर उठाना होगा। पर, यह मानव की सहयोग-सहग्रस्तित्व की भावना पर ही आधारित है।

यही बात राष्ट्रों के सम्बन्ध में लागू होती है। जो राष्ट्र निर्वल है, उन्हें सबल राष्ट्र प्रथात् साधन सम्पन्न राष्ट्र प्रपना महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर उन्नतिशील बनाएँ। इसके लिए धनिक राष्ट्र प्रमेरिका ग्रादि जैसों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने बन्धु राष्ट्रों के लिए कुछ त्याग करें, भपनी पूँजी का उत्सर्ग करें। अपने सुख सुविधाओं, तथा साधनों का बटवारा करें। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का, एक मानव दूसरे मानव का भाई-बन्द है, और भाई के नाते उसे बटवारे का अधिकार है। वे अपनी पूँजी का उत्सर्ग करें। ऐसा करने से प्रथम बात तो यह होगी कि वे राष्ट्र विश्व में अनुपम उदार वृत्ति के गौरव से प्रतिष्ठित होगे। दूसरी बात, भविष्य में ग्राने वाले युद्धों के खतरों से वे ग्रनायास ही बच सकेंगे। तीसरी बात, इनकी उदारता-परायण वृत्ति से ग्रधींन्नत व ग्रधींवकिसत राष्ट्र समृद्ध हो जायेंगे। फिर न उन्हें भय रहेगा ग्रीर न युद्ध का खतरा ही। वे सर्वया निर्भय रहेगे।

श्राज हम देखते है कि धनिक राष्ट्रों की जनता श्रत्यन्त भयाक्ल हो रही है। उन्हें सोते-बैठते चैन नहीं पडती। उनके सामने सतत दुश्मनों का खतरा बना हुआ है। यह स्थिति पूर्वोक्त प्रक्रिया से ही दूर की जा सकती है।

एक वार स्वामी विवेकानन्द ग्रमेरिका गए। वहाँ के किसी विरुठ धनी ने स्वामीजी से तीन प्रश्न किये—

१ मुभ्ते नीद नही ग्राती, उसका क्या कारण है <sup>?</sup>

२ मेरे दुश्मन अधिक क्यो है ?

३ मेरी सद्गति का क्या उपाय है ?

क्रमश तीनो प्रश्नो का उत्तर देते हुए स्वामी जी वोले — ग्राप जिस पलग पर सोते है, वह पलग कितने मूल्य का है ?

'बीस करोड की कीमत का। '-धनिक ने स्वामीजी की तरफ देखते हुए उत्तर दिया।

स्वामी जी ने कहा— 'ग्राप इस पलग को गरीब भाईयो के सहाय-तार्थ बेच दे, ग्रौर एक सामान्य विस्तर लगाकर सोये, ग्रवश्य ही निद्रा देवी ग्रापके चरण चूमेगी।'

'म्राप म्रपना उद्योग-व्यापार बन्द कर दे, दुश्मन स्वत कम हो जार्येगे।'

'सद्गति के लिए 'ग्रोम्' का स्मरण करे। यह भारतीय सस्कृति का महामत्र निश्चय ही ग्रापको सद्गति प्रदान करेगा।'

यह स्थिति है उस देश की जहाँ मानव विलासिता के अतल सागर में डुबिकया लगाते रहने पर भी सुखभरी नीद से भी विचत रहतां है। सतत भय से व आशका से उद्विग्न बना रहता है। उस स्थिति के निवारण का उपाय एकमात्र है—अपनी अनावश्यक सम्पत्ति का वितरण कर जीवन को पूर्ण सादा, सादगीमय एव सेवा परायण बना दिया जाय।

# ४ | सादा जीवन ग्रीर ऊँचे विचार

"सादा जीवन ग्रौर उँचे विचार," यह एक ग्रादर्श वाक्य है। इस श्रादर्श तक पहुँचने के लिए मानव को ग्रपने रहन-सहन के स्तर को वदलना होगा, साथ ही विचार-परिष्कार भी ग्रनिवार्यत करना होगा। यदि खान-पान, रहन सहन ग्रादि में, बाह्य क्रियाग्रो में सादगी है, किन्तु विचारों में सादगी न ढल सकी, विचार विलासिता के ग्रतल सागर में गोते लगाते रहे तो यह बाह्य सादगी एक प्रकार से व्यर्थ ही सिद्ध होगी। क्योंकि विचारों के द्वारा ही जीवन की सम्पूर्ण क्रियाएँ स्पन्दित होती है। ग्रत विचार की उच्चता हर दृष्टि से ग्रपेक्षित है।

श्राज के इस विज्ञानवाद के युग में बहुत से व्यक्तियों की यह ग्रास्था वन चुकी है कि हमारे पास जितने विलासिता के व सुखोपभोग के साधन-प्रसाधन ग्रधिक होगे, जतना ही समाज में हमारा प्रभाव एवं दबदवा बना रहेगा, ग्रौर मान—प्रतिष्ठा भी बढेगी। किन्तु उनकी यह धारणा नितान्त मिथ्या है। ग्राज की सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था में विलासप्रियता ग्रौर साधनों की ग्रधिकता कोई महत्त्व नहीं रखती। ग्रतीत की ग्रोर जब हम निगाह डालते हैं तो सम्राट् चन्द्रगुष्त के महामन्त्री चाणक्य का सादगीप्रिय जीवन स्मृति के क्षितिज पर चमक उठता है। चाणक्य एक महान् व्यक्ति था। यो कहना चाहिए कि उस युग के भारत का निर्माता चाणक्य ही था। किन्तु उसका जीवन कितना सोधा-साधा एवं निष्परिग्रह था। जब चाणक्य ग्राश्रम में रहते ग्रौर विद्यायियों को पढाते थे उस

समय उनके पास क्या था ? "एक पत्थर जो कहे तोड़ने के लिए था, श्रौर विद्यार्थियो द्वारा एकत्रित ईन्धन-राग्नि बस यही उनका सब कुछ था।" श्रीर जब वे महामन्त्री के पद पर अवस्थित हुए तब भी उनके पास वही सादगी थी, जो पहले थी। वे वृक्ष के नीचे बैठकर भारत के शासन—सूत्र का सचालन किया करते थे। उनके पास न सुरस्य कोठियाँ थी, श्रौर न चमचमाती कारें ही। इस सादगी प्रधान जीवंन मे रहकर ही चाएाक्य ने चन्द्रगुप्त के शासन को चम-काया श्रौर भारत के यश को विदेशो तक फैलाया।

वर्तमान मे वियतनाम के राष्ट्रपति हो॰ ची॰ मिन्ह की सादगी भी अनुकरणीय है। जब वे राष्ट्रपति चुने गए, तब उन्होंने अपने वक्तव्य मे जो कहा था, उसकी कुछ पिक्तयाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं—''मुक्ते राष्ट्रपति इसलिए चुना गया है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं, जिसे में अपनी कह सकूँ। न मेरा अपना मकान है, न परिवार और न भविष्य की चिन्ता। राष्ट्रका हित ही सब कुछ है। राष्ट्र ही मेरा भविष्य और परिवार है।'' राष्ट्रपति हो॰ ची॰ मिल्ल के रहने का मकान भी सामान्य—व्यक्तियो की ही तरह कच्चा बास का ही बना हुआ है, और अन्य आवश्यक साधन भी सीमित-परिमित हैं।

ग्राज हमारे देश के मिन्त्रयों व राष्ट्रपति को भी इनसे प्रेरेंगा प्राप्त करने की श्रावश्यकता है जो रहन-सहन के ऊँचे स्तर में विश्वास जमाए बैठे हैं। पर यह स्मरण रहे कि मानवं की शान-शौकतं रहन-सहन के ऊँचे स्तर में नहीं है, सादगी ग्रौर श्रपरिग्रह वृत्ति में है। ग्राज इस ग्रादर्श का पालन करने वाले मन्त्री हमारे देश में कितने हैं? गाधी जी ग्राश्रम में थे, निष्परिग्रह वनकर रहते थे। किन्तु उनके ग्रनुयायी ग्राज कहाँ रहते हैं? विराट् भवनों में! ग्राश्रम सूने-सूने पड़े हैं। ग्राज यह ग्रपेक्षित है कि हमारे नेतागण भी जनता के सन्मुख कुछ त्याग-भावना का ग्रादर्श उपस्थित करते हुए भारत के उस गौरव पूर्ण ग्रनीत को पुन साकार करे।

**1.** 

उपलशकलमेतव् भेदक गौनयानाम् ।
 बट्भिस्पहतानां ब्रह्मियां स्तीम एव ॥

मानव का जीवन पशु की तरह श्राहार श्रौर निद्रा तक ही सीमित नही है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रारागी होने के नाते उसमे दया, प्रेम, क्षमा श्रौर सहानुभूति के भाव भी है। इन भावो का क्षेत्र जितना विस्तृत होता चलता है, मानव उतना ही ऊपर से ऊपर उठता जाता है, श्रौर जब उसका यह प्रेम विश्व-व्यापी वन जाता है, तब वह पूर्ण मानव ग्रर्थात्—महामानव कहलाने का श्रिषकार प्राप्त कर लेता है। किसी विपत्तिग्रस्त भाई को यदि वह उस विपत्ति से मुक्त नहीं कर सकता, उसके लिए श्रपने स्वार्थों का विलदान नहीं दे सकता, तो वह पशु की स्थिति से उन्नत नहीं कहा जा सकता। जीवन में श्राध्यात्मिक एव मानवीय गुणों का विकास ही तो मानव को पशु से पृथक् करता है। जब तक मानव श्रपने भीतर रहीं हुई पशुवृत्ति का दमन नहीं कर सकता।

कभी-कभी व्यक्ति श्रपने स्वार्थों की सृष्टि रचने के लिए दूसरों की जिन्दगी तक को भी कुचल डालता है, वया यह उसकी मानवता है ? कहना चाहिए मानवता नहीं, दानवता है, पशुता है। जब किसी एक प्रमुख श्रतिथि के स्वागत हेतु वन रहे मार्ग में बाधक एक गरीब की भोंपड़ी ही उखाड़कर फेक दी गई तब एक किव की हृदयतन्त्री श्रनन्त वेदना के स्वर में धुलकर इस प्रकार भक्नत हो उठी—

हाय रे ! एक पावाण का,

रूप इतना सुवारा-गया-।

#### ग्रोर उसकी खुशी के लिए, फूल बेमौत मारागया।

वस्तुत ग्राज के इस भौतिकवाद की चकाचौध मे मानव मानवता को ही भुला बैठा है। प्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक दादा धर्माधिकारी ने ग्रपने जीवन का ग्रॉखो देखा एक जीता-जागता सस्मरएा लिखा है—"कोई तीस साल पहले की बात है। एक रियासत की राजधानी मे शहर के बाहर सुन्दर बगीचे मे बना हुग्रा एक राजमहल हुम देखने गए। वहाँ की एक-एक चीज अनुपम और दर्शनीय थी। हाथी दात के पलग, सुन्दर शीशे, चाँदी से मढी हुई कुर्सियाँ और कोच। उस वैभव का वर्णन कौन करे ? लेकिन उसमें मनुष्यता का स्पर्श नही था। महल के मालिक के ग्रात्म-स्पर्श की कोई भी निशानी नही थी। दफ्तर के वाबू से पूछा-यह महल किसका है ? कुछ लोग हँसकर बोले—'महाराज का है। श्रीर किसका ?' मैने पूछा-महाराज इसमे कभी रहते है ? उन्होने कहा-नही । तो फिर इसमें कौन रहता है ? मैंने कहा। वे बोले—'कोई नहीं।' तुम लोग कहाँ रहते हो ? मैंने पूछा तो वे बोले-ग्रपने-ग्रपने घरो में! फिर यहाँ क्यो ग्राते हो? मैने कहा। उन्होने कहा—इसलिए कि यहाँ कोई रहने न पाए, इन शीशों में कोई देखने न पाए, इन मचको पर कोई सोने न पाए, इन कुर्सियो पर कोई वैठने न पाए। इसी काम के लिए हम को तैनात किया गया है, श्रौर इसी काम के लिए हमको तनस्वाह मिलती है।"' यह है मानव की विलासप्रियता का एक चित्र जिसमे मानवता के दर्शन तक नही हो पाते।

श्राज विलासप्रधान साधनों को ग्रिधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है। यही कारण है कि मानव के जीवन में भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध दिन-व-दिन ग्रिधिक फैल रही है। मानव का विलासी मन सोचता है-मेरे पास ऐसे विलक्षण प्रकार के साधन हो जो ग्रन्थ के पास न हो। मेरे कपड़े, मेरा मकान, मेरी घडी, मेरा रेडियो, मेरी साईकिल, मेरी मोटर ग्रादि ऐसे हो जो ग्रन्थ व्यक्तियों से बढ-चढकर हो। जब मानव का मन इस प्रकार की स्पर्धा में दौड लगाने लगता है तब वह उन्हें जुटाने के लिए ग्रनुचित उपायों को स्वीकार करने में जरा भी नहीं

१०. सर्कोदय, मासिक पत्र,

हिचिकिचाता। येन-केन प्रकारेण वह साधन-सम्पादन कर ही लेता है। मानव की तृष्णा इतनी बढ़ चली है कि वह सुरसा के मुख की तरह सब कुछ निगलने को तैयार है। संतोष कोसो दूर भांगता जा रहा है। परिगामतः इसी से समाज मे सघर्षों का एक भूचाल पैदा हो गया है। इस बुराई को दूर करने के लिए ही तो भगवान् महावीर ने अपरिग्रहवाद की दिशा मे प्रयाग करने का सकेत किया है। इच्छाग्रों को कम करने से ग्रावश्यकताएँ कम होगी श्रीर श्रावश्यकता कम करने से भौतिक प्रतिस्पर्धा भी शान्त हो जायगी। यही मानवता के ग्रानन्द का एक मात्र मार्ग है।

ग्रपरिग्रहवाद का सिद्धान्त भगवान महावीर की बहुत बडी विरासत है, श्रीर विश्व के लिए एक ग्रपूर्व देन है । यह समाज में शान्ति, राष्ट्र मे समभाव, परिवार व व्यक्ति मे ग्रात्मीयभाव का सौम्य प्रकाश फैलाने वाला है। इसकी सम्यक् साधना से ही विश्व का कल्याएा हो सकता है। डा० इन्द्र चन्द्र शास्त्री ने ग्रपरिग्रह की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए लिखा है—"स्व" को घटाते-घटाते इतना कम कर देना कि 'पर' ही रह जाय, स्व कुछ न रहे। उपर्युक्त व्याख्या बौद्ध दर्शन की है। वेदान्ती इसी को दूसरे रूप मे प्रस्तुत करता है, वह कहता है-'स्व' को इतना विशाल बना दो कि 'पर' कुछ न रहे। दोनो का ग्रन्तिम लक्ष्य है 'स्व' ग्रौर 'पर' से भेद को मिटा देना, ग्रौर यही श्राघ्यात्मिक अपरिग्रह है। जैनदर्शन यथार्थवादी बनकर इसी को भ्रनासक्ति के र्ह्प मे प्रस्तुत करता है। वह कहता है, व्यक्तियों मे परस्पर भेद तो यथार्थ है श्रीर रहेगा ही। भेद की सत्ता हमारे विकास को नहीं रोक सकती। किन्तु अपने को किसी एक वस्तु के साथ चिपका देना ही विकास की सब से बडी वाधा है। इसी को मूर्च्छा शब्द से पुकारा गया है। इस प्रकार अपरिग्रह का सिद्धान्त समाज और व्यक्ति दोनो के विकास का मूलमत्र बन गया है।""

श्राज विश्वशान्ति की स्थापना के लिए ग्रपरिग्रहवाद के सिद्धान्त को कियान्वित करने की श्रत्यधिक श्रावश्यकता है। श्राज जो समाज मे

११. प्रपरिग्रह दर्शन, भूमिका,

<sup>----</sup>प्र॰ सन्मति ज्ञान पोठ, प्रागरा

हिचिकिचाता। येन-केन प्रकारेण वह साधन-सम्पादन कर ही लेता है। मानव की तृष्णा इतनी बढ चली है कि वह सुरसा के मुख की तरह सब कुछ निगलने को तैयार है। सतोष कोसो दूर भागता जा रहा है। परिणामत इसी से समाज मे सघर्षों का एक भूचाल पैदा हो गया है। इस बुराई को दूर करने के लिए ही तो भगवान् महावीर ने अपरिग्रहवाद की दिशा मे प्रयाण करने का सकेत किया है। इच्छाओं को कम करने से आवश्यकताएँ कम होगी और आवश्यकता कम करने से भौतिक प्रतिस्पर्धा भी जान्त हो जायगी। यही मानवता के आवन्द का एक मात्र मार्ग है।

का ग्राम रिवाज ही बन गया है। प्रतिवर्ष १७ हजार व्यक्ति ग्रात्म-हत्या करते हैं। प्रतिवर्ष होने वाले प्रति ४ विवाहो के पीछे एक तलाक होता है। प्रति ७ से १७ वर्ष की ग्रायु के करीब २ लाख ६५ हजार ग्रपराधी बच्चे ग्रदालत मे पेश किये जाते है।" यह है ग्रमेरिका के विलासपूर्ण जीवन का एक नग्न-चित्र । रोमाचक ग्राकडे। क्या भारत उसके पदचिह्नो पर चलकर ग्रपनी ग्रपरिग्रह परायण वृत्ति की गोरवगरिमा को सुरक्षित रख सकेगा ? ग्रौर शान्ति प्राप्त कर सकेगा ?कदापि नही।

श्राज ग्रपरिग्रहवृत्ति के श्रभाव के कारएा ही नैतिक श्रौर भौतिक-स्थिति मे कोई सन्तुलन प्रतीत नही हो रहा है, ग्रीर विषमता प्रति-दिन बढती जा रही है। वर्तमान युग की विषमतास्रो से पीडित विश्व को सचेत करते हुए श्रीकिशोरलाल मशरुवाला लिखते हैं— "श्राज की स्थिति मे जो धन या जाति श्रादि के रूप मे विशेष श्रिधकारो का सुख भोग रहे हैं वे यदि उनका त्याग नही कर देते, अपनी सम्पत्ति के ईमानदार ट्रस्टी नही बन जाते, ऊँच-नीच का भेदभाव छोडकर जनता मे घुलमिल नहीं जाते, देश की गरीबी के साथ अपनी शान-शौकत कम नहीं कर लेते तो गाधी जी के समान अहिंसा-मार्गी नेता के ग्रभाव मे साम्यवाद ग्रीर उसके साथ चलने वाली हिंसा भ्रवश्य भ्रायेगी ? . इस संघर्ष से बचने का एक ही उपाय है, भौर वह यह कि हम अपनी इच्छा के अनुसार भ्राज का जीवन बदलते जाय। ये सब परिवर्तन भी एकदम गांधी जी के ब्रादर्श तक नहीं पहुँचा देगे। ये अभीष्ट सीढियाँ तो हैं, यदि हम सीढियो द्वारा भी त्रागे बढने को उत्सुक नहीं तो साम्यवाद की बाढ रुक नहीं सकती ग्रीर यह वाढ विनाशक ही होगी।""३

साराश यह है कि अपरिग्रहवाद का सिद्धान्त मानव जाति की सुख-शान्ति के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी है। इसका जितना विस्तार होंगा उतना ही विश्व मे राजनैतिक ग्रौर धार्मिक सह ग्रस्तित्व के साथ सार्वभौम सह—ग्रस्तित्व की भावना जागृत होगी।

₹\_ :

कोई भी वाह्य वस्तु श्रपने ग्राप मे पाप नहीं है। किन्तु उस वस्तु के प्रति मानव मन की स्रासक्ति ही पाप स्रौर हिंसा है। भगवान् महावीर का ग्रपरिग्रहवाद इस ग्रासिक्त को घटाता है, ग्रीर साथ ही इच्छाओ पर नियत्रण भी करता है। मानव मन की अनन्त इच्छाएँ है। उनका कभी अन्त नही आ सकता। तभी तो भगवान् महावीर ने इच्छाग्रो की तुलना अनन्त ग्राकाश से की है। 3 जैसे ग्राकाश का कही थ्रौर छोर नही है, कही समाप्ति नही है, वह सभी थ्रोर से थनन्त है।ठीक उसी प्रकार इच्छाएँ भी ग्रनन्त है।मानव जब ग्रपनी इच्छाओं के पीछे पागल वन जाता है तव उसकी पूर्ति के लिए वह रात-दिन एक कर देता है। सफलता प्राप्त न होने पर सघर्ष व लड़ाई लड़ने के लिए भी समुद्यत हो जाता है। समरभूमि मे तलवारे चमकती है श्रीर रक्त की नर्दियां वह निकलती है। ग्रतीत हमारे सन्मुख है। पाण्डवो की ग्रोर से शातिदूत वनकर श्री कृष्ण ने कौरवो से एक छोटी-सी माँग की, ग्रौर वह भी उस विराट् साम्राज्य मे से केवल पाँच गाव ही मागे। किन्तु समस्त कौरवो का प्रतिनिधित्व करने वाले दुर्योधन का जो श्रमानवीय उत्तर था उसे हजारो वर्ष व्यतोत हो जाने पर भी जनमानस भूल नही सका। दुर्योघन ने कहा—हे केशव ? तुम तो पाँच गावो को देने की वात कहते हो, न जाने वे

१३. इच्छा हु बागाससमा अणंतया ।

कितने बड़े होगे किन्तु मै तो सूई के नोक के अग्रभाग पर ग्राए उतनी भूमि भी पाण्डवो को बिना युद्ध के नहीं दे सकता। १४

दुर्योघन की इस दुर्नीति के कारण ही महाभारत जैसा भयकर युद्ध हुआ। इतिहास के हजारो पन्ने ऐसी घटनाश्रो के रग से रगे पड़े है। वर्तमान मे भी लडाइयो का मूल कारण परिग्रह ही है। जब तक मानव का मन सतोष के माधुर्य से तृप्त नही होगा, तब तक ये लडाईयाँ चलती ही रहेगी।

पदार्थ परिमित है और इच्छाएँ ग्रसीम है। पेट भरना ग्रासान है, पर पेटी (मन) का भरना किठन है। ऐसी स्थिति में मानव मन को विराम कहाँ ? विश्राम कहाँ ? मृग मीरीचिका की तरह भटकते-भटकते जीवन ही समाप्त हो जाय, किन्तु शान्ति के दर्शन नही हो सकते। शान्ति इच्छाग्रो के प्रसार में नही, निरोध में है। बस, इसी शान्ति सूत्र को लेकर भगवान् महावीर ने ग्रपरिग्रहवाद का यह ग्रादर्श सन्देश दिया है कि—"मानव । सबसे पहले तू ग्रपनी इच्छाग्रो पर विजय प्राप्त कर। ग्रपनी वढती हुई इच्छाग्रो को रोक।" उनको रोके बिना तुम्हारा जीवन बिना ब्रोक की गाडी के समान है। बिना ब्रोक की गाडी 'स्व' और पर दोनों के लिए बहुत बडा खतरा है। ग्रत ग्रपने जीवन को नियत्रित वना लो। जब जीवन नियत्रित हो जायगा, इच्छाएँ सीमित हो जायेगी, तब ग्रावश्यकताएँ भी सीमित हो जायेगी ग्रीर तब मानव का मन ससार की ग्रनन्त सुख-सुविधाग्रो की ग्रोर नही भटकेगा, वह ग्रपने में ही केन्द्रित रहेगा। तब न कही युद्ध होगे, न विग्रह ग्रीर न सघर्ष।

AK

१४. सूच्यप्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशन !

साम्यवाद स्रीर उसके निर्माता

परिग्रहवाद ने ग्रनेक बुराइयो को जन्म दिया है। ग्राज हम प्रत्यक्ष देखते है कि समाज में स्वामी ग्रीर सेवक, णोषक ग्रीर शोषित श्रमीर ग्रीर गरीव की ये भेद-दीवारे किसने खड़ी की है ? इसी परिग्रहवाद ने । ग्रीर जब तक भेद-दीवारे समाज में खड़ी रहेगी, तब तक समाज की विषमता मिट नहीं सकेगी।

5

वर्तमान में साम्यवाद की जो लहर विश्व के वायु मण्डल में तरिगत हो रही है, उस के मूल में क्या है ? ग्रनावश्यक परिग्रह का अतिसचय! ग्रतिसग्रह!

'साम्यवाद' शब्द कितना सुन्दर है। यदि साम्यवाद शब्द सें ध्विति होने वाले सही अर्थ को अत्येक व्यक्ति आत्मसात् करले तो निश्चय ही देश, समाज और विश्व मे व्याप्त विषमताएँ समाप्त हो सकती है। यहां साम्यवाद से मेरा तात्पर्य कम्युनिज्म से नहीं है, न उसके प्रश्तेता रूस के मार्क्स से ही है, और न उसके प्रवल प्रचारक लेलिन और स्टालिन से ही है। किन्तु में उस साम्यवाद के सम्बन्ध में वता रहा हूं कि जिसके सच्चे निर्माता भारत के सन्त-मनीषी है, जिन्होंने विश्व को एक दिन साम्यवाद का दिव्य सन्देश दिया था। भगवान् महावीर ने करुशाई होकर कहा था—'दुनिया के मानवो! तुम अपनी आवश्यकताओं से अधिक सम्रह न करों,

थ्रीर जो जीवन की श्रावश्यकताएँ है उनको भी तुम नियन्त्रित करते जाग्रो। उन्हे बढाग्रो नही।" इस साम्यवाद को परिग्रह-परिमारावृत के नाम से भी अभिहित किया जाता है। यह अहिंसा-प्रधान विचार श्रोर पद्धति है। जबकि कार्लमार्क्स, लेलिन, स्टालिन म्रादि साम्यवादियो द्वारा भ्रपनाई गई विचारधाराएँ व पद्धतिया<u>ँ</u> हिंसापूर्णं व सघर्षमय है। उनमे अहिंसा को स्थान नही। रक्तमयी-कान्ति ग्रोर वर्ग सघर्ष उसका मूल ग्राधार है। हिसा के विरोध में हिसा ही काम करती रही है। क्या कभी हिसा से हिसा शान्त-हो सकेगी ? कदापि नही । किन्तु भगवान् महावीर का श्रपरिग्रह श्रहिंसा की भावना से ग्राप्लावित है, ग्रौर विश्वशान्ति की भावना के ग्रत्यन्त सन्निकट है।

साम्यवाद-समाजवाद का जन्म सामन्तशाही एव पूँजीवादी उत्पीडन एव शोषएा के कुचक्र को समाप्त करने के लिए हुम्रा है। ये वाद व्यक्ति हित की अपेक्षा समाज और राष्ट्रहित को अधिक महत्त्व देते हुए परिलक्षित होते है। इनके मूल मे एक सघर्ष और विरोध की भावना है। त्याग और समर्पण का आदर्श उनके समक्ष नहीं रहा किंतु छीनने की ग्रीर जबरदस्ती हडपने की कल्पना ही मुख्य रही है। दूसरी बात उनकी कल्पना मे व्यक्ति व राष्ट्र का भौतिक विकास ही प्रधान रहा है। उनका लक्ष्य है—देश के सभी व्यक्तियों को विकास का समान सुग्रवसर प्राप्त हो। खाना-पीना पहनना श्रादि सुख-साधन सब के समान हो। तभी तो कवि का स्वर साम्यवाद के रस मे घुलकर बोल रहा है —

नहीं किसी को बहुत भविक हो, नहीं किसी को कम हो । कान्ति के स्वर मे—

ध्राज सेठो की हवेलियाँ, कल बनेगी पाठशालाएँ।

देश मे न कोई भूखा रहे ग्रौर न कोई नगा रहे। सब को समान ग्रिंघिकार प्राप्त हो। साम्यवादी पद्धति मे कोई भी व्यक्ति ग्रपनी निजी सम्पत्ति नही बना सकता। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से उसकी शक्ति के अनुरूप काम लिया जाय, तथा उसकी ग्रावश्यकता के अनुसार वस्तुत्रों की पूर्ति की जाय। किन्तु इस स्थिति को लाने के लिए साम्यवादी नेता जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, वे निर्दों व नहीं है। उनकी प्रक्रिया शुद्ध नहों है, इसलिए भारतीय चिंतन श्रीर श्रिहसा की साधना यहाँ पर साम्यवाद को रोकती है, कि शुद्ध श्रीर पिनत्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्ध श्रीर पिनत्र साधनों का ही उप-योग होना चाहिए। रक्त काति से किसी का हृदय नहीं बदला जा सकता, हृदय परिवर्तन के लिए तो त्याग, सेवा श्रीर श्रेम की श्राव-श्यकता है। यही श्राह्सिक काति का मूल स्वर है श्रीर यही भारतीय सस्कृति का श्राह्सिक तथा शान्तिपूर्ण साम्यवाद है।

# सर्वोदय ग्रीर ग्रंपरिग्रहवाद

सर्वोदय का श्रर्थ है विश्व मे सब देशों की जनता का विकेति श्रीर कल्याए। होना। यह सिद्धान्त भगवान् महावीर के श्रपरिग्रहवाद से प्राय मिलता-जुलता है, दोनों के व्यवहीर श्रीर प्रचार की पद्धित मे भिन्नता हो सकती है, किन्तू वैचारिक दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं हैं।

3

भिन्नता हो सकती है, किन्तु वैचारिक दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं हैं।
सर्वोदय इस युग की नूतन देन नहीं हैं। सर्वोदय की भावना
भारत की सस्कृति में चिरकाल से कहना चाहिए ग्रादि—काल से
ही व्याप्त रही है। "सब सुखी हो, सब निरोग रहे, सब कल्यांगा के
भागी हो, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े।" यह
भारतीय मनीषियों की ग्रन्त कामना रही है। भे इस भावना की
व्यक्त करने के लिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग भी जैनाचार्य समन्तिभद्र
ने करीब १५-१६ सौ वर्ष पहले किया है। उन्होंने तीर्थेंकर के शासन
को 'सर्वोदय' तीर्थं कहा है। शित्रींंकर का शासन, सामन्ति ग्रांंसन
नहीं, किन्तु एक विशिष्ट प्रकार का शासन है, जिसमें प्रांंगीमात्र
को ग्रात्म-विकास का अवसर मिलता है। सभी का उत्कर्ष ग्रीर
सभी का उदय होता है। हाँ, वर्तमान में सर्वोदय के ग्रेमियान में
गांंधी जी का विशिष्ट योग रहा है। ग्राज भी उनके प्रमुख शिष्य
ग्राचार्य विनोबा भावे सर्वोदय-विचार-दर्शन की लेकर प्रयात्ता

१५ सर्वे भवन्तु सुर्खिन, सर्वे सन्तु निरामया.।
सर्वेभद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चद् दु खभाग् भवेत् ॥
१६ सर्वापदामन्तकर निरत सर्वोदयतीर्थमिव तर्वेव।

<sup>—</sup>युर्वर्त्यनुशासने ६२

करते हुए सर्वोदय का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन कर रहे है। वास्तव मे देखा जाए तो अपरिग्रहवाद श्रौर सर्वोदय की भावना में कोई विशेष ग्रन्तर परिलक्षित नहीं होता। दोनो एक ही कार्य के पूरक है, दोनो ही व्यक्ति व समाज की शान्ति के घटक है।

भगवान महावीर ने ग्रपरिग्रह की जो व्याख्याएँ ग्रौर सीमाएँ वताई हैं, उनमे सिर्फ घन सम्पत्ति का त्याग ही नहीं, विलक्ष ग्रपने ग्रिघकार में रहे, हुए, दास, सेवक, पण्ण, वाहन ग्रौर खेती, जमीन ग्रादि की सीमा निर्धारण करना भी सूचित किया गया है। ग्रपरिग्रहनाद मूलत व्यक्ति को ग्राधिक से ग्राधिक स्व केन्द्रित करता है, उसकी ग्रावक्यकताग्रो पर स्वेच्छया नियन्त्रण लगाता है।

सर्वोदय की मूल भावना भी यही है। वह भी पूँजीपित से घन छीनने का नही कहता, किन्तु वह कहता है— जो घन नुम्हारे पास है, वह समाज को अपित कर दो, अपना स्वामित्त्व हटालो, तुम उसके मालिक बनकर नही, किन्तु रक्षक (ट्रस्टी) व व्यवस्थापक बनकर समाज के कल्याग्य कार्यों मे उसका नियोजन करते रहो।

व्यक्ति ग्रपनी बुद्धि व श्रम से उपाजित धन को समाज हितार्थ तभी ग्रिपित करेगा, जब वह ग्रपनी ग्रसीम इच्छाग्रो पर सयम रख सकेगा, ग्रावश्यकतात्रो पर नियन्त्रण करेगा—इस दृष्टि से सर्वोदय ग्रीर ग्रपरिग्रह का मूल स्वर एक है, ग्रीर दोनो की फलश्रुति भी बहुत कुछ समान है, व्यक्ति व समाज शान्ति पूर्वक जीए, सवको ग्रात्म-विकास का ग्रवसर मिले।

वास्तव में जिस दिन ग्रंपरिग्रह एवं सर्वोदय के ये सिद्धान्त जन-जीवन में पूर्णतया उतर ग्रायेगे, ग्रौर वह सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने लगेंगे उस दिन ग्रंथ-वैपम्य जिनत सामाजिक समस्याएँ व राष्ट्रीय समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी, ग्रौर मानव दुर्लभ सुख का खजाना प्राप्त कर लेगा। ग्रंपरिग्रहवाद का सिद्धान्त, उसके व्रत व उपदेश हजारो वर्षों से हमारे समक्ष है, किन्तु ग्रंव तक उन व्रतो व उपदेशों का सम्यक् पालन नहीं किया गया। यदि सम्यक् प्रकार से इसकी परिपालना होती तो विश्व में हिंसा-जन्य विष्वव कभी नहीं होते। यह महान् खेद की वात है कि ग्रंपरिग्रह के सिद्धान्त का ग्रनुयायी समाज भी ग्राज इससे ग्रष्ठूता है। उसकी वार्गों में तो ग्रंपरि ग्रहवाद भलकता है, किन्तु ग्राचरगा में गून्यता दृष्टिगोचर होती है। श्रपिरग्रहवाद का सिद्धान्त मानव को अपनी तृष्णा, ममता एव लोभ वृत्ति को सीमित करने के लिए प्रेरित करता है। साधु-सन्या-सियों के लिए ही नहीं, गृहस्थों के लिए भी अपरिग्रह पाँच मूलव्रतों में प्रमुख व अन्यतम वर्त है। शेष वर्तों के पालने में भी इसकी वड़ी उपयोगिता है। इसका पालन प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक बत-लाया गया है। व्यक्ति के लिए ही नहीं, समाज, देश, व राष्ट्र के लिए भी हितकर है। मानव अर्थिलप्सा के चक्र में ही न फँसा रहे श्रीर जीवन के उच्चतर लक्ष्य को ममत्त्व के प्रगाढ अन्धकार में श्रीमल न करदे, इसके लिए अपरिग्रह की भावना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ग्रानी ही चाहिए। यह श्राधुनिक युग की ज्वलन्त सम-स्याओं का सुन्दर श्रिहंसात्मक समाधान है। यदि विश्वजीवन के कर्ण-कर्ण में इसका प्रभाव परिव्याप्त हो जाता है, तो फिर हिंसक-क्रान्ति युक्त समाजवाद, या साम्यवाद श्रादि किसी भी वाद की श्रावश्यकता ही नहीं रहेगी।



# १० | ऋपरिग्रहवाद की उपयोगिता

वर्तमान विश्व की स्थिति कछ इस प्रकार है कि वह लगभग दो विभागों मे विभक्त हो कर रह गया है। एक विभाग का नेता श्रमेरिका है जो पश्चिमी राष्ट्रों के हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिए बैठा है। दूसरे साम्यवादी राष्ट्रों का नेता रूस है। दोनों श्रपने- अपने स्वार्थों से खेल रहे है, दोनों के बीच शीतयुद्ध तीव्रता से चल रहा है। दोनों शान्ति के नारे लगाते हुए भी युद्ध के भीषणा साधन सम्पादन कर रहे है। यदि ये दोनों देश के किसी भूभाग पर कुछ भी हरकत करते है, तो सम्पूर्ण विश्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस लिए विश्व के श्रन्य सभी राष्ट्रों की निगाहे इन पर गडी हुई है। इनकी सामान्य-सी भूल भी विश्व युद्ध की चुनौती बन सकती है।

उपर्युक्त समस्या के समाधान में, श्रीर शान्ति का नव-विहान लाने में श्रपरिग्रहवाद कितना उपयोगी है, यह किस से छिपा हुग्रा है ? यदि उन व्यक्तियों ने, व राष्ट्रों ने ग्रपना जीवन ग्रपरिग्रहवाद की भावना के श्रनुकूल बना लिया तो निश्चय ही ग्राज के इस ग्रशान्त वातावरण में एक नूतन एव मुखद परिवर्तन ग्रा जाएगा। यह तो जन मानस का परखा हुग्रा सिद्धान्त है कि ग्रधिक साधन मानव की मानवता का ग्रपहरण कर लेता है, उसे दानव बना देता है, श्रीर यह दानव-वृत्ति ही हिंसा की जड है। इस हिंसा से वचने के लिए ग्रपरिग्रहवाद को ग्रपनाना ग्रावश्यक ही नहीं, ग्रनिवार्य है। ग्रपरिग्रहवाद जनतन्त्रवाद की वहुत वडी शक्ति है, भौर इस की सुखद छाया में रह कर ही हम ग्रहिसा के उच्च ग्रादर्श को प्राप्त कर सकते हैं।

刘尼

on the second

### र: अहिंसा और अनेकान्तवाद

\* ग्रहिसा के दो रूप बौद्धिक श्रहिसा की श्रावश्यकता

- \* श्रनेकान्तवाद का स्वरूप श्रनेकान्तवाद श्रीर स्योद्वोद
- \* क्या स्याद्वाद सशयवाद है ?
- \* एकान्तवाद नही, भ्रनेकान्तवाद
  - \* पदांथं की नित्यानित्यता जोव धौर लोक को नित्यानित्यता सत् धसत् पर धिचार सिमान पदार्थं
  - \* श्रनेकान्त की श्राघारशिला
  - धनेकान्तवाव एक सुन्वर उद्याने !
  - ं समस्या के समाधान की दिशा मे

### १० । त्रप्रियहवाद की उपयोगिता

वर्तमान विश्व की स्थिति कछ इस प्रकार है कि वह लगभग दो विभागों में विभक्त हो कर रह गया है। एक विभाग का नेता अमेरिका है जो पश्चिमी राष्ट्रों के हितों की रक्षा का उत्तरदायित लिए वैठा है। दूसरे साम्यवादी राष्ट्रों का नेता रूस है। दोनों अपने-अपने स्वार्थों से खेल रहे हैं, दोनों के बीच शीतयुद्ध तीव्रता से चल रहा है। दोनों शान्ति के नारे लगाते हुए भी युद्ध के भीपण साधन सम्पादन कर रहे हैं। यदि ये दोनों देश के किसी भूभाग पर कुछ भी हरकत करते हैं, तो सम्पूर्ण विश्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस लिए विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों की निगाहे इन पर गडी हुई है। इनकी सामान्य-सी भूल भी विश्व युद्ध की चुनौती बन सकती हैं।

उपर्युक्त समस्या के समाधान में, श्रीर शान्ति का नव-विहान लाने में श्रपरिग्रहवाद कितना उपयोगी है, यह किस से छिपा हुशा है ? यदि उन व्यक्तियों ने, व राष्ट्रों ने ग्रपना जीवन ग्रपरिग्रहवाद की भावना के श्रनुकूल बना लिया तो निश्चय ही ग्राज के इस ग्रशान्त वातावरण में एक नूतन एव मुखद परिवर्तन ग्रा जाएगा। यह तो जन मानस का परखा हुग्रा सिद्धान्त है कि ग्रधिक साधन मानव की मानवता का ग्रपहरण कर लेता है, उसे दानव बना देता है, श्रीर यह दानव-वृत्ति ही हिंसा की जड़ है। इस हिंसा से बचने के लिए ग्रपरिग्रहवाद को ग्रपनाना ग्रावश्यक ही नहीं, ग्रनिवार्य है। ग्रपरिग्रहवाद जनतन्त्रवाद की बहुत बड़ी शक्ति है, ग्रीर इस की सुखद छाया में रह कर ही हम ग्रहिंसा के उच्च श्रादर्श को प्राप्त कर सकते हैं। विडम्बना मात्र समभता है। 'सच्चा सो मेरा' इस सिद्धान्त को न स्वीकार कर 'मेरा सो सच्चा' इसी सिद्धान्त की रट लगाता रहता है। परिगामतः इस सकीर्ग वृत्ति से मानव समाज मे अशान्ति की लहर-लहराने लगती है। इतना ही नहीं, जब मानव मे सकीर्ग-वृत्ति जनित – ग्रहकार, आग्रह तथा असिह्ण्युता चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाती है, तो सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र भी समर-भूमि का रूप धारग कर लेते हैं, और खून की नदियाँ बह चलती है। इस परिस्थित के निराकरण के लिए ही जैन दर्शन ने विश्व को श्रनेकान्त-वाद की दिव्य-दृष्टि प्रदान की है।

ससार के विविध प्रकार के सतापों से मुक्ति पाने का साधन धर्म श्रीर दर्शन है। इसी पिवत्र उद्देश्य से श्राचार्यों ने इसका प्रचार— प्रसार किया है, किन्तु मनुष्य की दुर्बलता धर्म श्रीर दर्शन को भी दूषित बनाने से नहीं चूकी। मानव हृदय की सकीर्ग्यता ने धर्म श्रीर दर्शन के क्षेत्र में भी श्रनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न कर दी। उसमें भी सकीर्ग्यता श्राई। सकीर्ग्यता की बदौलत धर्म श्रीर दर्शन को लेकर भी सघर्ष हुए। श्राग बुम्ताने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है श्रीर यदि पानी ही श्राग का काम करने लगे तो श्राग कैसे बुम्तेगी? यही हाल यहाँ हुग्रा। शान्ति की प्राप्ति के लिए धर्म व दर्शन श्राए, मगर वे भी जब ग्रशान्ति की श्राग फैलाने लगे तो शान्ति की स्थापना कौन करता? भगवान् महावीर श्रीर उनके पूर्ववर्त्ती तीर्थकरों ने मानव जाति की इस दयनीय दशा को समभा श्रीर उसके प्रतीकार का एक श्रमोध साधन बतलाया। वही साधन श्रनेकान्तवाद के नाम से श्रिभहित हुग्रा।

श्रनेकान्तवाद एक ही दृष्टिकोण से ससार को देखने-परखने की हिमायत नहीं करता, वरन् प्रत्येक वस्तु को विविध दृष्टि-विन्दुश्रों से देखने-परखने की प्रेरणा देता है। श्रनेकान्तवाद श्रनाग्रहवाद है। इसका कहना है कि — जहाँ एक व्यक्ति के दृष्टि-कोण में सस्य है, वहाँ ग्रन्य के दृष्टि-कोण में भी सत्य हो सकता है। ग्रत श्रन्य के दृष्टि-कोण के प्रति भी हमें उदार होना चाहिए। उसे मध्यस्थं-भाव से समभने का धंर्य उत्पन्न करना चाहिए।

# अहिंसा के दो रूप

क्ष ग्रहिसा ग्रीर ग्रनेकान्तवाद जैनदर्शन के प्राराभूत तत्व है। जैन दर्शन में इनका वही महत्व है जो महत्व हमारे शरीर में हृदय ग्रीर मस्तिष्क का है। ग्रहिसा-ग्राचार प्रधान है, तो ग्रनेकान्त विचार-प्रधान। ग्रथवा यो कहना चाहिए कि ग्रहिसा व्यावहारिक ग्रहिसा है, तो ग्रनेकान्त वौद्धिक ग्रहिसा। व्यावहारिक ग्रहिसा में पृथ्वी, प्र्रम्, तेजस्, वायु, वनस्पित तथा त्रस जीवो की हिंसा से विरत रहना, ग्रीर इनके प्रति दया, करुगा, मैत्री व ग्रात्मीपम्यता की भावना की जाती है। वौद्धिक ग्रहिसा—ग्रनेकान्त से विचारों का वैषम्य, मनोमालिन्य, विचारगत संघर्ष या दार्शनिक विचार-भेद ग्रीर तज्जन्य संघर्ष दूर होता है। ग्रनेकान्त में सहग्रस्तित्व, सद्व्यवहार तथा विरोधी विचारों के प्रति सम्मान का सौरभ महकता है।

9

#### बौद्धिक ग्रहिंसा की ग्रावश्यकता

श्राज मानवीय जीवन में श्राचार-प्रधान श्राहिसा के साथ ही विचार-प्रधान श्राहिसा की भी अपेक्षा है। जहाँ विचारों का सुमेल अर्थात् समानता नहीं है, वहाँ अनेक प्रकार के सघर्ष, कलह, इन्हें व श्रालोचना प्रत्यालोचना की वाढ—सी श्राजाती है। मानव एकान्त पक्ष का श्राग्रही वन कर श्रन्धविष्वासों का शिकार वन जाता है, श्रार संकुचित व क्षुद्र मनोवृत्ति में फस कर एक दूसरें के प्रति छीटाकसी करने लग जाता है। वह अपने विचार व धर्म को सत्य बताता है श्रीर दूसरे विचारों तथा धर्मों को मिथ्या। अपनी साधना—श्राराधना की पद्धति को ही साध्य की सप्राप्ति में एक मात्र निम्त्त मानता है। दूसरों की साधना को तथ्यहीन व

जिज्ञासु की जिज्ञासा को शान्त करते हुए भगवान् ने उत्तर दिया—'गौतम ने व्यवहार, नय से भ्रमर का एक ही रग है, काला, किन्तु निश्चय नय से इसके गरीर मे पाँचो ही वर्ण है।'र

इसी प्रकार गुड के सम्बन्ध में भी गौतम ने एक प्रश्न किया। 'भगवन् किताने प्राचित्र प्रवाहित गुड में कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस, ग्रौर कितने स्पर्ण है ?

सर्वज्ञ भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—'गौतम ? व्यवहार नय की ग्रपेक्षा तो वह मधुर कहा जाता है, पर निश्चय नय की ग्रपेक्षा से उसमे पाच वर्ण, दो गन्ध ग्रौर ग्राठ स्पर्श है।'3

निश्चय नय वस्तु के वास्तिवक, मौलिक एव अन्तरग स्वरूप का निर्ण्य करता है, और व्यवहारनय केवल बाह्य एव ऊपरी स्वरूप का । इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु का वास्तिवक स्वरूप कुछ और होता है श्रीर इन्द्रिय-ग्राह्य स्वरूप कुछ और । अल्पज्ञ छद्मस्थ—वस्तु के बाह्य स्वरूप को (जो इन्द्रिय ग्राह्य है) ही जान सकता है । किन्तु सर्वज्ञ आरमा बाह्य और श्राभ्यन्तर दोनो स्वरूपों को जानते, देखते हैं । और इसीलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा गया है कि वे वस्तु को सम्पूर्ण रूप से जानते है ।

हाँ तो, अनेकान्तवाद पदार्थ के उन अनन्त धर्मो की तरफ ध्यान केन्द्रीभूत कराता हुआ कहता है—'वस्तु अनन्त गुणात्मक है। उसमे एक नही, अनन्त गुण है। उन अनन्त गुणो को जानने के लिए अपेक्षा-दृष्टि की-आवश्यकता है, और यह अपेक्षा दृष्टि ही अनेकान्तवाद है। इस अनेकान्तवाद को स्याद्वाद भी कहते हैं।

#### श्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वाद

€

जैनदर्शन का मूल ग्राधार अनेकान्तवाद है और उसकी ग्रिभव्यक्ति स्याद्वाद है। ग्रनेकान्त केवल एक ज्ञानात्मक श्रनुभूति है, और यह अनुभूति जब वाणी द्वारा ग्रिभव्यक्त होती है तो उसे स्याद्वाद कहा जाता है। 'स्यात्' का ग्रर्थ है कथचित्, किसी एक दृष्टि विशेष से, ग्रीर 'वाद' का ग्रर्थ है कहना। ग्रर्थात् किसी ग्रपेक्षा से वस्तु तत्त्व

२. -- भगवती सूत्र १८-६

र. ---भगवती,सूत्र १८--६

# त्रमनेकान्तवाद का स्वरूप

0

जैनस्कृति का यह ग्रमर स्वर है कि प्रत्येक पदार्थ ग्रनल घर्मी का पिण्ड है। अनन्तगुरणो व विशेषताग्रो को धारण करने वाला है। वस्तु के ग्रनन्तधर्मात्मक होने का ग्रर्थ हुग्रा कि सत्य अनन्त है, तो फिर उस ग्रनन्त सत्य को देखने के लिए दृष्टि भी ग्रनन्त चाहिए। ग्रर्थात् विराट् दृष्टि के द्वारा ही उस ग्रनन्त सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। सीमित व एकागी दृष्टि से सत्य के प्रराशि को देखा-परखा नहीं जा सकता। पदार्थ के सम्सत्त धर्मों को ग्रर्थात् पूर्ण सत्य को समभने के लिए विविध दृष्टिकोगों की ग्रावश्यकता है। एक ही दृष्टि से पदार्थ का पर्यालोचन करने की पद्धति एकागी व ग्रप्रामागिक है। जब कि भिन्न-भिन्न ष्टि विन्दुग्रों से पदार्थ के प्रकट गुर्गों को ग्रहण करते हुए ग्रप्रकट हिंदी भी पदार्थ के प्रकट गुर्गों को ग्रहण करते हुए ग्रप्रकट हिंदी को भुलाया नहीं जा सकता।

एक वार गराधर गौतम चिन्तन की चाँदनी मे घूम रहे थे कि गमने निकटवर्ती वृक्ष पर एक भ्रमर उड़ता हुग्रा दिखलाई पड़ा। तिम ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया—'भगवन् ? यह जो सामने मर उडरहा है, इसके शरीर मे कितने रग है ?'

<sup>ि</sup> अनन्त्रधमितमकं बस्त्, प्रमाणविषयादिह ।

<sup>-</sup>पड्दशंनसमुच्चय

### ३ वया स्याद्वाद संशयवाद है?

0

वहत से व्यक्ति स्याद्वाद के गभीर रहस्य को न जानने के कारगा स्याद्वाद को सशयवाद या ग्रनिश्चित-वाद कहते है। वैदिक परपरा के ग्राचार्य शकर ने ग्रपने शाकरभाष्य मे स्यादाद को सशयवाद के रूप मे उपस्थित किया है। जिन भ्राधुनिक दार्शनिको ने निष्पक्षभाव से स्याद्वाद को समभने का प्रयास किया है, उन्होने शकराचार्य के इस निरूपरा पर आश्चर्य व्यक्त किया है, और स्पष्ट टीका की है कि वेदान्त के ग्राचार्य ने स्याद्वाद को समभा ही नही। इसी प्रकार कतिपय ग्रन्य दार्शनिको ने भी इसी प्रकार की भूल की है। किन्तु स्याद्वाद की अन्तरात्मा मे प्रवेश कर देखेंगे तो प्रभात के उजेले की तरह स्पष्ट ज्ञात हुए बिना नही रहेगा कि स्याद्वाद सशयवाद नहीं है। यह तो एक सुनिश्चित दृष्टिकोएा है। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने लिखा है—''यह भ्रनेकान्तवाद सशयवाद का रूपान्तर नही है। ग्राप उसे सभववाद कहना चाहते है, परन्तु 'स्यात्' का ग्रर्थ सम्भवत करना भी न्याय सगत नही है। स्यादस्ति घट —ग्रर्थात् स्वद्रव्य, क्षेत्र काल भाव की ग्रपेक्षा से घट है, स्यान्नास्तिघट - अर्थात् पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की श्रपेक्षा से घट नही है। जब स्याद्वाद स्पष्ट रूप मे यह कह रहा है कि 'स्यादस्ति' यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इस स्वचतुष्टय की भ्रपेक्षा से है ही, तो यह निश्चित ग्रवघारएा है। ग्रत. यह न सम्भववाद है श्रौर न ग्रनिश्चयवाद है, किन्तु खरी ग्रपेक्षा युक्त निश्चयवाद है।"

५ भारतीय दर्शन, पृ०१७३

का निरूपरा करना स्याद्वाद है। स्याद्वाद समन्वयपरक ग्रीर शान्ति का सर्जक है। वह मानव की बुद्धि का वैषम्य दूर करता है ग्रौर समता का साम्राज्य स्थापित करता है। जीवन के हर क्षेत्र मे इसकी वड़ी उपयोगिता है। स्याद्वाद के सम्बन्ध मे पाश्चात्य विद्वान् डा॰ थामस के विचार मननीय है। उन्होने लिखा हैं—"स्याद्वाद का सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है। यह वस्तु की भिन्न-भिन्न स्थितियो पर ग्रच्छा प्रकाण डालता है। स्याद्वाद के ग्रमर सिद्धान्त का दार्शनिक जगत् मे बहुत ऊँचा स्थान माना गया है। वस्तुत. स्याद्वाद सत्य ज्ञान की कुञ्जी है। दार्शनिक क्षेत्र में स्याद्वाद की सम्राट्का रूप दिया गया है। 'स्यात्' शब्द को एक प्रहरी के रूप मे स्वीकार करना चाहिए, जो उच्चरित धर्म को इधर-उधर नही जाने देता। यह ग्रविवक्षित धर्मो का सरक्षक है, सशयादि शत्रुशो का सरोधक व भिन्न दार्शनिको का सपोषक है।" स्याद्वाद मे जीवन की जटिल से जटिल समस्या को हल करने की क्षमता है। स्याद्वाद की दृष्टि से छोटा भी वडा ग्रीर वडा भी छोटा है, पिता भी पुत्र ग्रीर पुत्र भी पिता है। इस व्यावहारिक सत्य को दार्शनिक रूप देकर विचारो की सही विवक्षा एवं प्रतिपादन करने की क्षमता स्याद्वाद मे ही है। स्याद्वाद की दृष्टि से ही उक्त कथन की श्रभिव्यञ्जना की जा सकती है। प्रत्येक वस्तु सम्बन्धी हमारी अनुभूति सापेक्ष होती है और उसी का व्यवहार मे प्रयोग किया जाता है।

स्याद्वाद के गम्भीर रहस्य को वतलाने के लिए ग्राचार्यों ने एक वहुत सुन्दर व सरल उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी व्यक्ति ने पूछा—'ग्रापका स्याद्वाद क्या है?' तो ग्राचार्य ने कनिष्ठा व ग्रना-मिका, दोनो ग्रगुलियाँ फैलाते हुए उससे कहा—'इन दोनो मे से वडी कौन-सी है?' उत्तर मिला—'ग्रनामिका!' कनिष्ठा को समेट कर मध्यमा ग्रंगुली फैलाते हुए पूछा—'ग्रव वतलाइए, दोनो मे से छोटी कौन-सी है?' उत्तर मिला—'ग्रव ग्रनामिका छोटी है।' तव ग्राचार्य वोले—'वस, यही हमारा स्याद्वाद है, सापेक्षवाद है, जो तुम एक ही ग्रगुली को छोटी भी कहते हो ग्रीर वड़ी भी।'

पया धनामिकायाः कनिष्ठामधिकृत्य कीर्घत्व,
 मध्यमामधिकृत्य ह स्वत्यप् ।

## ४ | एकान्तवाद नहीं, ऋनेकान्तवाद

0

वस्तु स्वरूप के सम्बन्ध मे एक-पक्ष को ही श्राघार बनाकर किसी तथ्य का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। यदि कोई एक पक्ष का ही प्रतिपादन करता है तो वह एकागी दृष्टि-कोरा है, यह एकान्तवाद है। एकान्तवाद मे मिथ्यात्व का अधकार भरा पड़ा है। अनेकान्तवाद मे सम्यक्त का प्रकाश जगमगा रहा है। अनेकान्तवाद की यह सर्वोपरि विशेषता है, कि वह वस्तु के अन्य विद्यमान धर्मी की ओर से नेत्र बद करके किसी एक ही धर्म को ग्रहण नही करता। वह जिस वस्तु स्वरूप का निरूपेंग करेगा उसके विविध धर्मों का परिज्ञान कराता हुग्रा कहेगा—इस ग्रपेक्षा से ऐसा 'भी' है ग्रौर ग्रन्य श्रपेक्षा से ऐसा 'भी'। यह 'ही' के स्थान पर 'भी' का प्रयोग करता है। 'ही' भीर 'भी' के श्रभिप्राय में पर्याप्त श्रन्तर है। 'ही' के प्रयाग में एकान्त थ्राग्रह समाया हुग्रा है। वह एक विचार पक्ष के सामने दूसरे विचार पक्षों को ठुकराता है। अपूर्णता मे पूर्णता मानकर मनुष्य को भ्रम मे डालता है। जब कि 'भी' दूसरे पक्षी का स्वागत करने के लिए सतत समुद्यत है। समग्र स्त्य की ग्रोर इगित करता है। श्रत, 'भी' विरोधी धर्मों से इन्कार नहीं होता, किंतु उनकी सभावना की श्रोर सकेत करता है। यह समन्वयवाद श्रीर श्रपेक्षावाद की भावना से श्रनुस्यूत है। इसमे वस्तु के प्रधान धर्म के साथ अन्य गौएा धर्मों के कथन करने की गुजाइश रहती है। 'भी' विचार वैपम्य श्रीर सघर्ष की स्थिति को मिटाता है। वैर-विरोध की भावना का उन्मूलन करता है। यदि यो कह दे तो गलत नहीं होगा कि 'भी' स्याद्वाद है तो 'ही' नारगी निम्वू की अपेक्षा बड़ी है, और खरवूजे की अपेक्षा छोटी है, इस कथन की सत्यता में कोई सदेह नहीं है। क्या इसे सशय परक कथन कहा जा सकता है विया इसका अर्थ यह है कि सभवत नारगी वड़ी हो, सभवत. छोटी हो नहीं । नारगी में छोटापन और वड़ापन दोनों धर्म सुनिश्चित है। यद्यपि बड़ापन और छोटापन एक दूसरे से विरुद्ध धर्म है, मगर अपेक्षा भेद उस विरोध का निवारण कर देता है। विरोध का शमन कर देने में ही तो स्याद्वाद की सफलता है।

ग्रिभिप्राय यह है कि एक ही अपेक्षा से यदि परस्पर विरोधी दो धर्मों का विधान किया जाय तो विरोध को अवकाण मिल सकता है। किन्तु विभिन्न अपेक्षाओं से जब विरोधी धर्मों का विधान किया जाता है, तो विरोध के लिए गुजाइण नहीं रहती। 'नारगी नीम्बू से वडी भी है और छोटी भी है' यह कथन परस्पर विरोधी है, किन्तु 'नारगी नीम्बू से वडी और खरवूजे से छोटी है' इस कथन में अपेक्षाओं की भिन्नता के कारण विरोध को कोई स्थान नहीं है। यह एक सुनिश्चित सत्य है, जिसकी हमें अपने दैनिक जीवन में प्रतिपद अनुभूति होती है। अत. स्याद्वाद न सणयवाद है और न कल्पना लोक की हवाई उड़ान ही है। यह तो एक बुद्धिगम्य और सत्य पर अधारित सिद्धान्त है।

तभी उघर से एक फल वाला फलो की टोकरी लिए आ निकला। वह इन यात्रियो की भाषा को अच्छी तरह से समक्तता था। उसने अपूरो का एक गुच्छा निकाल कर इनके सामने रख दिया। अपूरो के गुच्छे को देखकर सब प्रसन्नता के मारे नाच उठे। वे जो वस्तु चाहते थे वह उन्हे मिल गई। पारसी जिन्हे अपूर कहता था, उन्हे ही रूमी अस्ताफिल कहता था, अरवी—एनब और तुर्की उजम के नाम से पुकारता था।

यहाँ फल एक है, किन्तु भाषा की ग्रपेक्षा से फल के नामों में भिन्नता ग्रागई है। यही बात वस्तु के स्वरूप की है। एक ही वस्तु में ग्रपेक्षा-कृत ग्रनेक रूप देखे जा सकते हैं।

एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न दृष्टियों से भिन्न-भिन्न रूपों में देखी जाती है। जिसका उदाहरण हमने पिछले पृष्ठों में दिया ही है कि एक ही नारी किसी दृष्टि से माता भी है, पत्नी भी है, बहन भी है। — श्रनेकान्तवाद इन दृष्टियों को समभने की कला है। वह कहता है किसी वस्तु के एक ही पक्ष पर ग्रपना निर्णय मत दो, किन्तु उसके दूसरे पक्ष को भी समभने का प्रयत्न करो—इसी का नाम जैन दर्शन है। बहुत से एकान्तवादी दर्शन, धर्म, सम्प्रदाय, व मजहब वस्तु के एक धर्म को ही पूर्ण वस्तु समभ बैठते है ग्रीर उस पर ही ग्रपना सिद्धान्त स्थिर कर लेते हैं। किन्तु यह विल्कुल गलत विचार सरिण है, ग्रीर यही सघर्ष की जड है। वस्तु का एक ग्रग्न, या धर्म कभी भी पूर्ण वस्तु नहीं हो सकता। वह तो उसका एक ग्रग्न मात्र है। ग्रनेकान्तवाद एकान्त दृष्टि को मिटाकर सापेक्षवाद की दृष्टि को जन्म देता है। कान्तवाद में कानापन समाया हुग्ना है। वह वस्तु या पदार्थ का एक पक्ष ही देखता है। इतर पक्षों को देखने के लिए उसकी दृष्टि बन्द हो जाती है। किन्तु ग्रनेकान्तवाद वस्तु के सभी पक्षों पर गम्भीरता से विचार करता है ग्रीर यथार्थ निर्णय के द्वारा सत्य के दर्शन कराता है।

मिथ्यावाद। 'भी' ग्रपेक्षावाद का द्योतक है, 'ही' एकान्तवाद का प्रतीक है।

कल्पना कीजिए, घर में एक नारी है। उस नारी को कोई पत्नी कहता है, कोई मा कहता है, कोई पुत्रवधू कहता है, तो कोई उसे भाभी कहता है। वास्तव में वह नारी क्या है? इसका सही उत्तर अनेकान्त-वाद ही दे सकता है। अनेकान्तवाद की स्वर लहरी अपेक्षा वाद पर बल देती हुई कहती है, पित की अपेक्षा से वह नारी पत्नी है, पुत्र की अपेक्षा से वह मा है, सास-स्वमुर की अपेक्षा से वह पुत्रवधू है, देवर और ननद की अपेक्षा से वह भाभी है। वस्तुत. नारी एक है, किन्तु गुरा-धर्म की अपेक्षा से उसके अनेक रूप है। यदि यहाँ अपेक्षा दृष्टि से काम नहीं लिया जाय तो गृहस्थ जीवन के सम्बन्धों में भयानक उथल-पुथल होने की सभावना रहेगी। यही बात एक अन्य उदाहरण से और स्पष्ट की जाती है।

चार यात्री थे। चारो विभिन्न दिशाग्रो के रहने वाले थे। घूमते-घामते एक दिन एक स्थान पर सहज भाव से एकत्रित हो गए। उनमे एक रूमी था, एक ग्ररवी था, एक पारसी था, एक तुर्की था। चारों भूख से ग्रत्यन्त विकल थे। पर मजे की वात यह थी कि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समभते थे। बड़ी कठिनाई से इशारों की भाषा मे उन्होंने यह समभाने का प्रयास किया कि वे सब के सब भूखे है। भूख मिटाने के लिए कुछ साधन चाहिए। चारों ने ग्रपने पास के पैसे इकट्ठे किये। ग्रव सवाल था, ग्राखिर इन पैसो से क्या लिया जाय?

रूमी ने कहा-ग्रस्ताफ़िल.

ग्ररवी ने कहा-एनव.

पारसी ने कहा-ग्रगूर.

तुर्की ने कहा—उज्म

सब ग्रपनी-ग्रपनी माग कर रहे थे, श्रौर वे इस वात पर डटे हुए थे कि ग्रपनी मन पसन्दगी की ही वस्तु ली जाय। किन्तु जव किसी भी दृष्टि से समभौता न हो सका तो एक दूसरे का चेहरा तमतमा उठा, श्रौर परस्पर लड पड़े। यहाँ तक कि घूंसे वाजी की नौवत भी श्रा गई। तभी उघर से एक फल वाला फलो की टोकरी लिए ग्रा निकला। वह इन यात्रियो की भाषा को ग्रच्छी तरह से समभता था। उसने ग्रगूरो का एक गुच्छा निकाल कर इनके सामने रख दिया। ग्रगूरो के गुच्छे को देखकर सब प्रसन्नता के मारे नाच उठे। वे जो वस्तु चाहते थे वह उन्हे मिल गई। पारसी जिन्हे ग्रगूर कहता था, उन्हे ही रूमी ग्रस्ताफिल कहता था, ग्ररवी—एनब ग्रौर तुर्की उजम के नाम से पुकारता था।

यहाँ फल एक है, किन्तु भाषा की अपेक्षा से फल के नामो मे भिन्नता आगई है। यही बात वस्तु के स्वरूप की है। एक ही वस्तु मे अपेक्षा-कृत अनेक रूप देखे जा सकते हैं।

एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न दृष्टियों से भिन्न-भिन्न रूपों में देखीं जाती है। जिसका उदाहरण हमने पिछले पृष्ठों में दिया ही है कि एक ही नारी किसी दृष्टि से माता भी है, पत्नी भी है, बहन भी है। — श्रनेकान्तवाद इन दृष्टियों को समभने की कला है। वह कहता है किसी वस्तु के एक ही पक्ष पर श्रपना निर्णय मत दो, किन्तु उसके दूसरे पक्ष को भी समभने का प्रयत्न करो-इसी का नाम जैन दर्शन है। बहुत से एकान्तवादी दर्शन, धर्म, सम्प्रदाय, व मजहब वस्तु के एक धर्म को ही पूर्ण वस्तु समभ बैठते है श्रीर उस पर ही अपना सिद्धान्त स्थिर कर लेते है। किन्तु यह विल्कुल गलत विचार सरिए। है, श्रीर यही सघर्ष की जड है। वस्तु का एक श्रश, या धर्म कभी भी पूर्ण वस्तु नही हो सकता। वह तो उसका एक ग्रश मात्र है।
ग्रनेकान्तवाद एकान्त दृष्टि को मिटाकर सापेक्षवाद की दृष्टि को जन्म देता है। 'न एकान्त-प्रनेकान्त है'--जो एकान्त नहीं है, वह ग्रनेकान्त है। एकान्तवाद मे कानापन समाया हुग्रा है। वह वस्तु या पदार्थ का एक पक्ष ही देखता है। इतर पक्षो को देखने के लिए उसकी दृष्टि वन्द हो जाती है। किन्तु अनेकान्तवाद वस्तु के सभी पक्षी पर गम्भीरता से विचार करता है और यथार्थ निर्णय के द्वारा सत्य के दर्शन कराता है।

### 뇌

### पदार्थ की नित्यानित्यता

पदार्थ नित्य भी है ग्रौर ग्रानित्य भी है। नित्यत्व पदार्थ के उस मूल स्वभाव से ग्राथित द्रव्य से सम्बन्ध रखता है जिसका कभी नाग नहीं होता। पदार्थ ग्रापने मूल रूप में ध्रुव है, ग्राप्वत है। ग्रानित्यत्व पदार्थ की पर्याय से सम्बन्धित है। उदाहरण के रूप में मिट्टी का घड़ा नित्य भी है, ग्रौर ग्रानित्य भी। मिट्टी ग्रौर घड़े की ग्राकृति दोनो घड़ों के निज रूप है। इसका एक रूप विनाशी है दूसरा ग्राविनाशी। घड़े का ग्राकार सम्बन्धी रूप विनाशी है। यह ग्राज है ग्रौर कल नही। घड़ा बनता भी है ग्रौर मिटता भी है। जैन दर्शन ने ग्रानित्य रूप को पर्याय कहा है। पर्याय बदलता रहता है. इसलिए यह नागवान् है। घड़े का दूसरा रूप मिट्टी है। मिट्टी गतकाल में ग्रार्थात् घड़ा बनने से पूर्व भी थी, वर्तमान काल में भी ग्रावस्थित है, ग्रौर ग्रागामी

काल में भी रहेगी। ग्रर्थात् घड़े के नष्ट होजाने पर भी मिट्टी तो, मिट्टी रूप में विद्यमान ही रहती है। जैन दर्शन ने पदार्थ के इस द्विविध स्वरूप को द्रव्य ग्रीर पर्याय कहा है। इस दृष्टि से पदार्थ न एकान्त

नित्य है ग्रौर न ग्रनित्य हो। वह तो तदुभय रूप नित्यानित्य है।

जैन दर्शन प्रत्येक पदार्थ को नित्यानित्य मानता है। ग्रर्थात्

#### जीव श्रौर लोक की नित्यानित्यता

जीव भी कथचित् शास्त्रत है ग्रीर कथचित् ग्रशास्त्रत है। भगवान् महावीर ने कहा है—'गौतम ! द्रव्यार्थिक दृष्टि से जीव शास्त्रत है, पर्यायाधिक दृष्टि से अशाश्वत है। पर दो दृष्टियो से उत्तर दिया गया है। द्रव्य दृष्टि से जीव नित्य है और पर्याय दृष्टि से अर्थात् भाव दृष्टि से जीव अनित्य है। जीव मे जीवत्त्व का कभी भ्रभाव नहीं होता। वह किसी भी अवस्था मे हो जीव ही रहता है, भ्रजीव नहीं बनता। यह हुई द्रव्य दृष्टि। इस दृष्टि से जीव नित्य, शाश्वत है, किन्तु जीव एक रूप में कभी कायम नहीं रहता, अर्थात् उसके पर्याय बदलते रहते है। एक पर्याय से मुक्त होकर दूसरे पर्याय को ग्रहण करता है। ये पर्याय भी दो प्रकार की हैं—व्यजन पर्याय और अर्थ-पर्याय। व्यंजन पर्याय—वह स्थूल अवस्था है जो त्रिकाल-स्पर्शी होने के कारण चर्मचक्षु द्वारा भी देखी जा सकती है, जैसे जीव की देव, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि पर्याय। यह पर्याय एक लम्बे समय तक टिकती है। किन्तु अर्थ पर्याय सिर्फ वर्तमान-स्पर्शी होती है। वह एक समय तक ही रहती है, दूसरे समय नहीं रहती। जीव में अर्थात् आत्मा में प्रतिक्षण, निरन्तर जो परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, वही अर्थ-पर्याय है। इन दोनो प्रकार के पर्यायों की दृष्टि से प्रत्येक जीव और विश्व के अन्य सभी पदार्थ अशाश्वत हैं—अनित्य है।

इसी प्रकार लोक कथ चित् शाश्वत है, ग्रौर कथ चित् ग्रशाश्वत है। क्यों कि ग्रव तक ऐसा समय न तो ग्राया ग्रौर न ग्रायेगा ही कि जिस समय लोक का ग्रस्तित्व न हो, ग्रत यह लोक ध्रुव, नित्य व शाश्वत है। काल-चक के परिवर्तन-प्रभाव के कारण लोक ग्रशाश्वत भी है। ग्रवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी ग्रौर उत्सर्पिणी के बाद ग्रव-सर्पिणी काल ग्राता है। यह कम ग्रनादि काल से चला ग्रा रहा है। इस काल भेद की ग्रपेक्षा कभी उस में सुख की मात्रा बढ जाता है तो कभी दुख की मात्रा ग्रधिक हो जाती है। इस विविध रूपता के कारण लोक ग्रनित्य है, ग्रशाश्वत है ग्रौर परिवर्तन शील है।

६ जीवाणं भन्ते ! कि सासया, ग्रसासया ? गोवमा । जीवा सिय सासया, सिय ग्रसासया । गोयमा ! दब्बद्व्याए सासया, भावट्व्याए ग्रसासया । भगवती सुत्र-७ । २ । ७७३

७ भगवती सूत्र-६।६।३८७

### सत् श्रसत् पर विचार'

जैन दृष्टि के अनुसार पदार्थ अपने आप में सत् भी है और असत् भी है। यहाँ पर यह शंका उपस्थित हो सकती है कि जो पदार्थ सत् है वह असत् कैसे हो सकता है? और जो असत् है वह सत् कैसे 'एक ही वस्तु में दो विरोधात्मक धर्म कैसे पाये जाते है? इस रहस्य का परिज्ञान करने के लिए अनेकान्तवादी दृष्टि की अपेक्षा है। अने-कान्तवाद कहता है—स्व-रूप से पदार्थ सत् है, पर-रूप से असत् है। दूध दूध के रूप में सत है, दही के रूप मे असत् है। यदि दूध की दूध के रूप मे सत्ता न मानी जाये तो वह शून्य हो जाएगा और यदि दही के रूप मे भी सत्ता मानी जाय तो उसमे खट्टापन की अनुभूति होनी चाहिए जो प्रत्यक्ष अनुभव विरुद्ध है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ का वास्तविक एवं नियत स्वरूप तभी प्रतिफलित होता है जब उसे सत् असत् उभय रूप मे स्वीकार किया जाय।

#### त्रिगुगात्मक पदार्थ

जैन दर्शन मे पदार्थ की परिभाषा करते हुए बताया है कि प्रत्येक पदार्थ उत्पत्ति, विनाश और स्थित गुगा स्वभाव से युक्त हैं। जहाँ पदार्थ की उत्पत्ति श्रौर विनाश है, वहाँ उसकी स्थिरता भी निश्चित है। इनको उत्पाद, व्यय श्रौर धौव्य भी कहते है। यहा उत्पाद श्रौर व्यय पर्याय रूप हैं, श्रौर धौव्य द्रव्य का गुगा रूप है। सुवर्ण के पुराने गहनो को तोडकर नवीन श्राकार-प्रकार के गहनो का निर्माण करने पर पुराने श्राकार का विनाश होता है, नये श्राकार का निर्माण होता है श्रौर दोनो ही श्रवस्थायों मे स्वर्णत्व श्रवस्थित रहता है। यहाँ स्वर्णद्रव्य धुव है, श्रौर पूर्वाकार का त्याग व उत्तराकार का ग्रहण कमशः व्यय श्रौर उत्पाद है।

यह घुव सिद्धान्त है कि विश्व का कोई भी पदार्थ मूलत नष्ट नही होता। पदार्थ में उत्पत्ति और विनाश जो देखा जाता है वह केवल उसकी बाह्य श्राकृति श्रादि का है, न कि मूल तत्व का।

प्त. चरपावव्ययधीय्य ग्रुक्तं सत्<del> सत्वार्थं सुत्र ४।२६।</del>

वस्तु का जो श्रश उत्पन्न व नष्ट होता है. उसे जैन दर्शन की भाषा में पर्याय कहा है, श्रौर जो उसकी श्रवस्थिति रहती है, वह द्रव्य माना जाता है।

द्रव्य वह है जो गुण और पर्यायो का आश्रय है। 'उत्पत्ति, विनाश और स्थित ये तीनो गुण पदार्थ के स्वाभाविक धर्म हैं। जैनाचार्यों ने पदार्थ के इन गुण धर्मों को स्पष्ट करने के लिए एक सुन्दर रूपक दिया है '—तीन व्यक्ति एक साथ एक स्वर्णकार की दुकान पर पहुचे। एक को स्वर्ण का घट चाहिए था, दूसरे को स्वर्ण का मुकुट, और तीसरे को केवल सोना। उस समय स्वर्णकार स्वर्ण कलश को तोड कर स्वर्ण मुकुट बना रहा था। यह दृश्य देखकरपहले व्यक्ति को परिताप-सताप हुआ कि यह स्वर्ण कलश तोड रहा है। दूसरे व्यक्ति को सुखानुभूति हुई कि यह मुकुट बना रहा है। तीसरा व्यक्ति विल्कुल मध्यस्थ भावो से देखता रहा। क्योंकि उसे स्वर्ण की आवश्यकता थी। तीन व्यक्ति एक ही स्वर्ण मे एक साथ तीन रूप देख रहे है। एक कलश रूप का विनाश, एक मुकुट रूप की उत्पत्ति और एक स्वर्ण रूप की ध्रुवता। उक्त रूपक के द्वारा पदार्थ के तीनो गुण धर्मों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। मुकुट रूप मे उत्पाद, घड़े के रूप का विनाश और सोने के रूप मे घीव्य। तीनो तत्त्व एक ही वस्तु मे स्पष्ट परिलक्षित होते हैं।



६ गुणपर्यायवद् ब्रन्यम् —तस्वार्यं सूत्र ४।३७

१०. घटमौलिसुवर्णावीं, नाशोत्पादस्थितिष्वयम् । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ, जनो याति सहेतुकम् ॥

<sup>--</sup> समन्तमद्र, भाप्तमीमांश

## ६ | ग्रनेकान्त की ग्राधारशिला

तत्त्व के स्वरूप का निश्चय प्रमाण द्वारा होता है, यह प्रायः सर्ववादि-सम्मत सिद्धान्त है। प्रमाणों की संख्या ग्रीर स्वरूप ग्रादि के सम्बन्ध में भारतीय दर्णनों में भले ही मतभेद रहा हो, मगर प्रमाण द्वारा वस्तु के निश्चय करने में किसी का मतभेद नहीं है। किन्तु इस विषय में जैन दर्शन एक मौलिक दृष्टि प्रदान करता है। उसका निरूपण यह है कि प्रमाण से वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, यह सही है, किन्तु ग्रकेला प्रमाण वस्तु के परिपूर्ण स्वरूप का प्रतिपादन नहीं कर सकता। वस्तु के विश्लेषण के लिए प्रमाण के ग्रतिराह्म एक ग्रीर तत्त्व ग्रपेक्षित है, जिमे जैन परिभाण में 'नय' कहा गया है।"

प्रमाण ग्रीर नय की परिभाषा करते हुए ग्राचार्यों ने वताया है, —समग्र वस्तु का ग्राहक ज्ञान 'प्रमाण' है ग्रीर वस्तु के एक ग्रश का ग्राहक ज्ञान 'नय' है। इस प्रकार नय न प्रमाण के ग्रन्तर्गत है ग्रीर न ग्रप्रमाण ही कहा जा सकता है। जैसे समुद्र का एक ग्रश न समुद्र है ग्रीर न ग्रसमुद्र है, विलक समुद्राश है, उसी प्रकार नय प्रमाणाश है।

नय ज्ञाता का एक विणिष्ट दृष्टिकोगा है। एक ही वस्तु के विषय मे अनेक दर्णको के अनेक दृष्टिकोगा होते है, जो परस्पर मेल खाते प्रतीत नही होते, तथापि उन्हे असत्य नही कहा जा सकता। कल्पना कीजिए, हमारे समक्ष 'क' नामक एक व्यक्ति है। उसकी श्रोर लक्ष्य करके हम कई मनुष्यो से प्रश्न करते है—यह कौन है?

११. प्रमाणनयैरधिगम

<sup>-</sup> तत्त्वायं मूत्र २० १।६

एक कहता है— यह जीव है।
दूसरा कहता है—यह मनुष्य है।
तीसरा कहता है—यह क्षत्रिय है।
चौथा कहता है—यह मेरा भाई है।
पाचवाँ कहता है—यह मेरा काका है।

इसी प्रकार के अन्यान्य उत्तर भी उसके सम्बन्ध में दिये जा सकते हैं। प्रश्न यह है कि ये सब पृयक्-पृथक् उत्तर सत्य पर भ्राधा-रित हैं, या इन में कोई उत्तर ऐसा भी है जो उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता हो।

उत्तरों में भले ही विभिन्नता हो, फिर भी वे सब सत्य हैं। उत्तर भेद का कारएा दर्शक का दृष्टि-भेद है। प्रथम उत्तरदाता उस व्यक्ति को एक पूर्ण द्रव्य के रूप मे देखता है । दूसरा उसे द्रव्य-पर्याय के रूप मे देखता है। तीसरा पर्याय के रूप में, श्रौर आगे के उत्तर-दाता और अधिक बारीकी मे जाकर पर्याय के भिन्न-भिन्न रूपो में देखते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण ही नय कहलाता है। नय की समीचीनता इस बात पर निर्भर है कि वह अपने दृष्टिकोए। का प्रतिपादन तो करे, किन्तु दूसरे के दृष्टिकोए। का निषध न करे। नय-दृष्टि की एक सीमा है श्रौर वह यह है कि नय सदा विघायक दृष्टि से ही देखता है, वह ग्रंपने धर्म का, ग्रंपनी सत्ता का प्रतिपादन तो करता है, किन्तु दूसरे धर्म व दूसरी सत्ता का अपलाप नहीं करता। प्रथम व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 'क' को जीव कहे, किन्तु 'यह मनुष्य है' इस उत्तर का निषेघ करने का ग्रघिकार उसे नहीं है। इसी प्रकार दूसरे को श्रिवकार है कि वह उसे मनुष्य कहे, मगर 'यह जीव नहीं है', ऐसा कहने का श्रधिकार उसको नहीं है। क्योंकि 'क' मे जीवत्व ग्रीर मनुष्यत्त्व दोनो धर्म विद्यमान है। ग्रीर उनमे से किसी का भ्रपलाप करना मिथ्या है। इस प्रकार पूर्वोक्त सभी उत्तर-दाता ग्रगर दूसरे उत्तरदाताग्रो को सच्चा मानता है तो वह स्वय भी सच्चा ठहरता है ग्रीर यदि उन्हें भूठा कहता है तो स्वयं भी भूठा सिद्ध होता है। यही नयवाद ग्रनेकान्त की ग्राधार शिला है। ग्रनेकान्तवाद का यही मन्तव्य है कि ससार के समस्त एकान्तवादी वस्तु के एक-एक धर्म के ग्रश को ही स्वीकार किये हुए चलते हैं। यहीं कारण है कि उनके निरुपण में भेद दिखाई देता है। यदि वे

सभी एक दूसरे के दृष्टिकोण को उदार दृष्टि से समभने का प्रयत्न करें, ग्रपने दृष्टिकोण के प्रतिपादन के साथ ग्रन्य के दृष्टिकोण का खण्डन न करे तो उनमे कोई विरोध नही रह जाएगा । दूसरो को सच्चा मानने पर वह स्वय सच्चा साबित होगा। इसके विपरीत ग्रगर वह दूसरो को मिथ्याभाषी कहता है, तो वह स्वयं भी मिथ्या-भाषी है, क्योंकि सत्य के एक ग्रश को स्वीकार करके वह समग्र सत्य को स्वीकार करने का भूठा दावा करता है ग्रीर दूसरे सत्याशो को स्वीकार करने वालो को मिथ्याभाषी कहने के कारण वह स्वय मिथ्य।भाषी ठहरता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु मे नित्यता, श्रनित्यता, सत्ता, ग्रसत्ता, एकता, श्रनेकता श्रादि श्रनेक घर्म विद्यमान है। उन्हे विभिन्न दृष्टिकोएगं से घटित करने पर विरोध की कोई सभावना नही रहती। वस्तु मे एक-एक धर्म की सघटना के लिए जैन दार्शनिकों ने सप्तभगीवाद का वड़ा ही सुन्दर एव तर्कसगत निरुपए। किया है, जिसे दार्शनिक ग्रन्थों से समभने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि विचार जगत् के सघर्ष को टालने के लिए और वैचारिक हिंसा का निवारण करने के लिए अनेकान्त-वाद एक श्रमोघ श्रस्त्र है। विचार जगत् के संघर्ष प्राय. एक दूसरे के सत्य पर ब्राघारित दृष्टिकोएा को न समक्षते ग्रौर न स्वीकार करने के कारण ही उत्पन्न होते है। श्रनेकान्तवाद दृष्टि मे समग्रता उत्पन्न करके पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा करने की दिशा सुभाता है श्रीर जव पूर्ण सत्य को हृदयंगम कर लिया जाता है तो विचार-लोक के सभी सघर्ष स्वत समाप्त हो जाते है।

#### भ्रनेकान्तवाद एक सुन्दर उद्यान

पदार्थ में नित्यत्त्व-ग्रनित्यत्त्व, सत्त्व-ग्रसत्त्व, एकत्त्र पनेकत्त्व, गौर उत्पाद-व्यय-ध्रोध्य जैसे विरोधात्मक तत्त्वों के समावेण के रहस्य का परिज्ञान कराने वाला सिद्धान्त प्रनेकान्तवाद व स्याद्वाद वस्तुतं सुन्दर सुरिभत फूलों का एक बगीचा है, जिसमें नाना रंग ग्रीर नाना प्रकार की सौरभ में महकते हुए ग्रनेक प्रकार के फूल खिले रहते हैं। प्रत्येक फूल ग्रपनी मादतः सौरभ में महकता है, किंतु दूसरे की सौरभ व सुन्दरता पर किसी प्रकार का ग्राधात नहीं करता। इसी प्रकार

भ्रनेकान्तवादके उद्यान मे विविधता। में एकता भ्रौर एकता में विविधता, नित्यत्त्व मे भ्रनित्यत्त्व, भ्रनित्यत्त्व मे नित्यत्त्व भ्रादि विविध प्रकार के विचार-पुष्पो के दर्शन किए जा सकते है। इस विराट् सिद्धान्त के द्वारा विश्व के समस्त दर्शन व धर्मों का समन्वय सहजतया किया जा सकता है।

#### समस्या के समाधान की दिशा में

यह तो हम पिछले पृष्ठो पर लिख ही चुके हैं कि ग्रॉहिसा भौर भ्रानेकान्तवाद जैनदर्शन के दो स्तंभ है। दोनो के आधार पर जैन दर्शन टिका हुम्रा है। यो भी कह सकते हैं कि ग्रॉहिसा भौर भ्रानेकान्त ने एक दूसरे का सतुलन बनाए रखा है। भ्रानेकान्त के विना ग्रॉहिसा भ्रघूरी है, श्रौर श्रिहिसा के विना भ्रानेकान्त का कोई मूल्य नही। दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। भ्रानेकान्त में ग्रीहिसाकी भावना श्रौर ग्रीहिसा में भ्रानेकान्त की भावना का स्पन्दन स्पष्ट दिखाई देता है। भ्रानेकान्त को ग्राहिसा के भ्रन्तर्गत भी लिया जा सकता है, ग्रौर तब यह कह सकते हैं कि—भ्रानेकान्त का माने है, बौद्धिक ग्राहिसा, वैचारिक ग्राहिसा।

शास्त्रों में श्राहिसा की जो सीमाए निश्चित की गई है, वे लगभग हमारे जीवन व्यवहारों को छूने वाली है। जीवन व्यवहार शुद्ध हो, किसीका शोषएा न हो, उत्पीड़न न हो, किसी के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार न हो, अधिक सग्रह न किया जाय और खान पान की शुद्धता तथा पवित्रता रखी जाय, यह श्रिहिसा का एक व्यवहार पक्ष है। दूसरा पक्ष करुएा। श्रीर मैत्री का है, श्रनेकान्त इसी भावात्मक पक्ष को परिपुष्ट करता है। हमारे विचारों में उदारता, सहिष्णता श्रीर मैत्री भावना का सचार श्रनेकान्त के विचार से ही हो सकता है।

वर्तमान युग मे मनुष्य के अन्तर मन से लेकर, जीवन, पिरवार, समाज, राष्ट्र श्रीर अंतर्राय्ट्रीय वातावरण तक दो प्रकारकी स्थितिया उनभी हुई है। ग्राज मनुष्य एक ग्रीर मनुष्य का शोपण कर रहा है, उसके साद निर्दयतापूर्ण पाशविक व्यवहार कर रहा है, ग्रीर उसके विनाश के लिए सहारक शस्त्रों के निर्माण में जुटा हुग्रा है। तो दूसरी ग्रीर वैचारिक इन्द्र, पारस्परिक मन मुटाव, एव भय व ग्राशंका के कारण प्रत्येक राष्ट्र शीतयुद्ध की स्थिति में गुजर रहा है।

धार्मिक जगत मे श्राये दिन होने वाले सांप्रदायिक संघर्ष, कलह श्रादि की जड़ श्राखिर क्या है ? इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होगा कि करुणा की बात और दया का सन्देश देने वाला धार्मिक मानस भी श्राज विचारों मे श्रत्यत श्राग्रही श्रीर श्रसहिष्णु वना बैठा है। विचारों की यह हठवादिता जातीय, प्रान्तीय श्रीर श्रन्त-र्राष्ट्रीय विवाद एवं संघर्ष का मूल कारण है।

जीवन की इन उग्र समस्याग्रो का समाधान यदि कुछ है तो वह श्राहिसा ग्रीर श्रनेकान्त के मार्ग से ही हो सकता है। श्राहिसा जगत की करता एव शोषएा-मूलक प्रवृत्तियों पर रोक लगाएगी। श्रपरिग्रहवाद मनुष्य की भोगलिप्सा ग्रीर तज्जन्य सघर्ष को शात करेगा ग्रीर ग्रनेकान्तवाद वैचारिक क्षितिज पर गहराने वाले ग्रशांति के श्रन्धकार को मिटाकर, शांति का प्रकाश जगमगाएगा। सुरसा के मुख की तरह वर्तमान में फैलती जाती हुई ग्रशांति ग्रीर समस्याग्रों के समाधान की यही एक सही दिशा है।

# पांच : मारतीय परम्परा में शाकाहार का रूप

\* भ्रादि मानव.

कुलकरों की दण्ड नीति :

भारतीय संस्कृति के ब्रार्ड संस्थापक ;

भावि मानव का आहार:

ब्राघुनिक इतिहासकारों की हथ्टि से

प्रहिंसा के इतिहास मे निरामिषताः

\* प्रकृति की विकृति . मासाहार :

इतिहास के झरोखे से :

वैदिक परम्परा में :

\* मांसाहारी प्राणी श्रौर मानव.

शाकाहारी भारत का सन्देश:

शाकाहारियों का कर्तंब्य:

शाकाहार की व्यापकता:

\* विद्वानो की दृष्टि मे मांसाहार .

\* परीक्षरा की तुला पर ज्यसंहारात्मक एक इंट्रिट . धार्मिक जगत मे आये दिन होने वाले सांप्रदायिक संघर्ष, कलह आदि की जड आखिर क्या है ? इस प्रकार विचार करने से जात होगा कि करुणा की बात और दया का सन्देश देने वाला धार्मिक मानस भी आज विचारों मे अत्यत आग्रही और असहिष्णु बना बैठा है। विचारों की यह हठवादिता जातीय, प्रान्तीय और भ्रन्त-र्राष्ट्रीय विवाद एवं संघर्ष का मूल कारण है।

जीवन की इन उग्र समस्याग्रो का समाधान यदि कुछ है तो वह ग्राहिसा और ग्रनेकान्त के मार्ग से ही हो सकता है। ग्राहिसा जगत की क्रूरता एव शोषएा-मूलक प्रवृत्तियो पर रोक लगाएगी। प्रपरिग्रहवाद मनुष्य की भोगलिप्सा और तज्जन्य सघर्ष को शात करेगा ग्रौर ग्रनेकान्तवाद वैचारिक क्षितिज पर गहराने वाले ग्रशाति के ग्रन्थकार को मिटाकर, शांति का प्रकाश जगमगाएगा। सुरसा के मुख की तरह वर्तमान में फैलती जाती हुई ग्रशांति और समस्याग्रो के समाधान की यही एक सही दिशा है।

# पांच : भारतीय परम्परा में शाकाहार का रूप

\* श्रादि मानव.

कुलकरों की दण्ड नीति:

भारतीय संस्कृति के ग्राचं संस्थापकः

भादि मानव का म्राहार .

बाधुनिक इतिहासकारों की हिन्द से :

\* ग्रहिंसा के इतिहास मे निरामिषता:

प्रकृति की विकृति : मांसाहार :

इतिहास के झरोखे से.

वैदिक परम्परा मे .

\* मांसाहारी प्राणी श्रौर मानव.

शाकाहारी भारत का सन्देश:

शाकाहारियों का कर्तव्य :

शाकाहार की व्यापकता:

\* विद्वानो की दृष्टि मे मासाहार .

\* परीक्षरा की तुला पर:

# श्रादि मानव

\$

श्रु वर्तमान कालचकार्घ के पूर्व के तीन ग्रारको मे भोगभूमि की प्रवृत्ति रही है। उस युग के मानव शान्त, निर्मल, ग्रपरिप्रही एव ग्रल्प-कपायी थे। उनके जीवन मे हिंसात्मक प्रवृत्तियो का उदय बहुत ग्रल्प था। वे सभी सुखी तथा ग्रहिंसक जीवन व्यतीत करते थे। हिंसक पश्च भी उस समय कूर नहीं थे। मानवों के साथ निर्वेरभाव से विचरण करते, ग्रीर घास ग्रादि खाते थे। मानव-ग्रुग्न स्त्री पुरुष साथ साथ जन्मते, बड़े होते ग्रीर मरते थे। प्राणी मात्र प्रकृति पर निर्भर था। कल्पवृक्षों की सभ्यता थी, वृक्षों से ही मानव की सम्पूर्ण ग्रावश्यकताएँ पूर्ण होती थी। या यो कहे कि उस समय के मानव की श्रावश्यकताएँ उतनी ही थी जितनी कि वृक्षों से पूरी हो सकती थी। वे वृक्षों की शीतल छाया में फलाहार करके सात्विक जीवन के ग्रावन्द का रसास्वादन करते थे। जैनागमों में उक्त वृक्षों को कल्प-वृक्षों के नाम से ग्रभिहित किया जाता है। कई स्थानो पर इनका सविस्तार वर्णन मिलता है। ग्रकर्मभूमि मे मनुष्यों के उपभोगार्थ दशविघ कल्पवृक्ष वतलाये हैं।

युग परिवर्तन शील है। युग के साथ साथ प्रकृति में भी परिवर्तन-प्रत्यावर्तन होता रहता है। जब तक मानव को वृक्षों से जीवनोपयोगी

१. मतंगया य मिगा तुरियगा वीव जोह चित्त गा।
चित्तरसा मणिप्रगा गेहागारा ध्रिनिगणा य।। प्रव० सा० १७१
पर्य—१ मदाङ्ग २ भृङ्गाङ्ग ५ वृटिताङ्ग ४ दीपाङ्ग ५ ज्योतिरङ्ग
६ चित्राङ्ग ७ चित्ररसाङ्ग प्रमण्यङ्ग ६ गृहाकार १० अनाग्याङ्ग।

तत्त्वो की उपलब्धि होती रही, तव तक उनकी मन स्थिति में दु सकल्प एवं दुविकल्पो का प्रसव नहीं हुम्रा था। पर काल परिवर्तन होने
पर जव वृक्षो का ग्रभाव हुम्रा और जनसख्या के साथ मानव मन की
इच्छाएँ विराट् वनने लगी, तब मावश्यकताएँ बढ़ने लगी। म्रावश्यकताम्रो के म्रनुपात में साधन बढ़े नहीं, ग्रत उनकी पूर्ति के साधनो
के म्रभाव में मानव इधर-उघर मटकने लगा। म्रसंतोष की ज्वाला
में भुलसने लगा। म्रसतुष्ट मनुष्य परस्पर में सघर्ष भौर म्राक्रमण
के शिकार होने लगे। म्राक्रमण के शिकार होने वालो की शिकायत
कुलकर के पास की जाने लगी। कुलकर मपने समय का एक सर्वेसर्वा शासक होता था। मन्य व्यक्तियों से वह विशिष्ट विज्ञ होता था।
तात्कालिक मानव समाज की उचित व्यवस्था करता था। म्रत कुलकर म्रपनी स्थिति तथा म्रपराधी के म्रपराध के म्रनुसार उनको शिक्षा
देते। \* समाज में सतोष और समता का साम्राज्य सस्थापित करने
के लिए कुलकरों ने कुछ नियम-उपनियम वनाये, जिनका म्राधार
म्राहसात्मक दृष्टि थी।

कुलकरों की दण्ड नीति

कुलकरो के समय तीन प्रकार की दण्डनीतियाँ प्रचलित थीं = हाकार, माकार और घिक्कार । सात कुलकरो की दृष्टि से विमल=

<sup>\*</sup>कुलकरों की सख्या के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। उसमें विभिन्न मिति हैं। स्थानाञ्च सूत्र, समवायाञ्च सूत्र, आवश्यक चूर्णि, आवश्यक नियुक्ति, तथा त्रिपिष्ट शलाकापुरुष चरित में सात नाकरों के लाम उपलब्ध होते हैं। परमवरियं, महापुराण और सिद्धान्त सग्रह में चौदह व जम्त्रूद्दीप प्रक्षप्ति में पन्द्रह कुलकरों का उल्लेख मिलता है। समवत. यह अन्तर वाचना भेद ये हुआ हो। किन्तु गणीरता से अध्ययन नरने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि— चौदह, पन्द्रह को जुलकर है, उन में भी सात कुलकर आ जाते हैं, और वे ही मृख्य हैं। सातों के नाम सर्वत्र उपलब्ध हैं, अत. सात कुलकरों की दृष्टि से जन

२ हक्कारे मणकारे, धिक्कारे चेव दहनीईग्रो। चुच्छ तासि विसेस, जहकम्म श्राणुपुस्वीए॥

<sup>---</sup> आवष्यंकं नियुं क्ति, १६०

वाहन ग्रीर चक्षुष्मान के समय 'हाकार' नीति, यशस्वी ग्रीर ग्रिभ-चन्द्र के समय 'माकार' नीति तथा प्रसेनजित, मरुदेव ग्रीर नाभि के समय 'धिक्कार' नीति का प्रचलन हुग्रा।

प्रथम तथा द्वितीय कुलकर के समय मे मानव वहुत सीघे-साघे स्वभाव के ग्रीर स्वच्छ प्रकृति वाले थे। उनके द्वारा किसी प्रकार का ग्रपराध होने पर उन्हे इतना ही कहा जाता "हा"-ग्रर्थात् तुमने यह क्या किया ? इसको वे वहुत वडा दण्ड समभते, श्रीर श्र9नी भूल स्वीकार कर नीति पथ पर ग्रा जाते। समय के साथ मनुष्य की भावना मे भी परिवर्तन ग्राता है। जब हाकार नीति का प्रभाव क्षीगा होने लगा, तव तीसरे और चौथे कुलकर के समय' माकार' नीति का ग्राविष्कार हुआ। 'मत करो' यह निषेधाज्ञा महान् दण्ड समभी जाने लगी और 'माकारनीति' के भी असफल हो जाने पर पाचवे, छठे तथा सातवे कुलकर ने 'धिक्कार' नीति का ग्राथय लिया। अपराधी को धिक्कार देते तो अपराधी पानी-पानी हो जाता और वह अपने को एक प्रकार से दण्डित-सा समभता। इस प्रकार खेद, निषेघ ग्रीर तिरस्कार तीनो दण्ड मृत्यु-दण्ड से भी ग्रधिक प्रभाव-शाली सिद्ध हुए। ग्रादि युग की दण्ड नीतियों के ग्रन्वीक्षरण से एक वात स्पष्ट हो जाती है कि मानव, सभ्यता के श्रादि युग में बहुत ही सरल, दयालु श्रीर निश्छल था, श्रपराध करते-करते उसकी वृत्ति श्रपराधी जैसी बनने लगी श्रीर क्रमश. वह घूर्त, क्रूर श्रीर श्रपराध-स्वभाव वाला वनता गया। श्रन्तिम कुलकर नाभि हुए हैं, जिन्होने श्रपना कार्यभार अपने पुत्र ऋषभदेव को सौप दिया। नि सन्देह ऋषभदेव ने राजनीति व समाज नीति को एक नया मोड़ दिया, ग्रीर मानव सभ्यता के विकास की नई परम्परा का श्री गर्ऐश किया।

भारतीय संस्कृति के श्राद्य संस्थापक

C

श्री ऋपभदेव भारतीय संस्कृति के श्राद्य संस्थापक थे। श्रापने श्रकमें भूमि युग की वनवासी सभ्यता को समाप्त कर कर्मभूमि युग

३ पद्गमित्य विमल वाहण, चरखुन जसम चउरयमभि चरे।
सत्ती य पसेणह, पुणमरुदेवे चेव नाभी य । — स्थानांग० ७
(क) धावटयक नियुंक्ति

के अनुरूप नूतन समाज की व्यवस्था का शिलान्यास किया। प्रकृति-प्रदत्त साधनो पर ही निर्भर न रह कर मनुष्य को अपने हाथो से श्रम करने का सन्देश दिया। साथ ही आवश्यक उद्योग धन्धो एव कलाओं का शिक्षरा-प्रशिक्षरा भी प्रदान किया। भगवान् ऋषभदेव ने सर्व प्रथम सामाजिक कान्ति की। समाज को नुई दिशा दी। उसके पश्चात् श्रध्यात्मवाद का मार्ग प्रदिशित करके आत्म साधना की ओर उन्मुख हुए। ऋपभदेव भारतीय संस्कृति मे प्रथम राजा, प्रथम मुनि, प्रथम केवली और प्रथम तीर्थं कर थे। भगवान् ऋषभदेव का महत्त्व केवल जैन-परपरा मे ही नहीं है। वैदिक परपरा मे भी उनको विष्णु का अवतार मानकर उनकी पूजा-अर्चना की जाती है। श्रीमद्भागवत मार्कण्डेय पुराग, अग्नि पुराग आदि मे ऋषभदेव की जीवन रेखाएँ स्पष्ट अकित है।

#### श्रादि मानव का श्राहार

श्री ऋषभदेव के पूर्व भोग भूमि के मानव का ग्राहार कन्द-मूल, पृष्प-फल श्रोर पत्र ग्रादि था। किन सख्या की उत्तरोत्तर श्रिमवृद्धि होने से जब कन्द-मूल पर्याप्त मात्रा मे नही मिलने लगे, तब ऋषभदेव ने मानवो को कन्द मूल के श्रितिरक्त जगली श्रन्नादि को हाथों में मसल कर साफ कर खाना सिखाया। पकाने के साधनों के श्रभाव में कच्चा श्रन्न दुष्पाच्य होकर मनुष्यों को उदर-पीडा देने लगा। तब मानवों ने भगवान् ऋषभदेव से प्रार्थना की श्रोर समस्या का समाधान मांगा। इस पर ऋषभदेव ने श्रन्न को पानी में भिगोकर मुठ्ठी व

४ (क) कल्पसूत्र, पुण्य विजय जी।

<sup>—</sup>स्० १६४ पृ० ४७

<sup>(</sup>ख) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति।

४ भागवत, स्कन्घ ४

६. (क) ग्रासी ग्र कन्दाहारा, मूलाहारा य पत्तहाराय ।पुष्फ फलभोईणो ऽवि,य जद्दया किर कुलगरो उसभो ।।

<sup>---</sup> आवश्यक नियु क्ति गा० २०३

<sup>(</sup>ख) बाव मूलभाष्य गा० ५ हारिभद्रीय वृत्ति ।

<sup>(</sup>ग) भावस्यक चूर्णि जिनदास गणी प० १५४।

वगल में दवाकर उष्ण करके खाने की राय दी। किंतु इससे भी समस्या का सही समाधान न हो सका। कुछ दिनो वाद अजीर्ण की व्याधि मानवो को फिर सताने लगी। इधर समय की अनुकूलता होने पर एक वार वृक्षादि के परस्पर सघर्ष से आग पैदा होती देखी गई। ऋपभदेव ने मिट्टी के पात्र मे अन्न को अग्नि पर पकाकर खाने की प्रवृत्ति चलाई।

श्री ऋपभदेव ने मानव जीवन को ग्रधिकाधिक सात्त्विक बनाने के उपायों की खोज की ग्रौर मासाहार से बचाने के लिए कृषि का ग्राविष्कार किया। यह ग्राविष्कार उस युगका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार था, ग्रौर ग्रहिंसा की तो यह एक सुदृढ नीव थी, जिसकी नीव पर ग्राज हजारों लाखों वर्ष के इतिहास का सुरम्य-मनोहर प्रासाद ग्रवस्थित है।

#### श्राघुनिक इतिहासकारों की दृष्टि से

जैन परम्परा की मान्यतानुसार ग्रादि युग का मानव मासाहारी नहीं, शाकाहारी था। जिसका दिग्दर्शन ऊपर की पित्तयों में हम करा चुके है। किन्तु ग्राधुनिक इतिहास और ग्रर्थ शास्त्र की दृष्टि से समाज के ग्राधिक संगठन का इतिहास साधारण पाँच ग्रवस्थाओं में विमाजित किया जाता है, —

- (१) ग्राखेट ग्रवस्याः
- (२) पशुचारण भवस्थाः
- ७. (क) ग्रासी य पाणिघंसी विन्मिय तंदुल-पवालपुरभोई ।
  हत्ययलपुडाहारा जद्दया किल कुलगरी उसमी ॥
  घसेकण तिम्मण घसणतिम्मणपवालपुडभोई ।
  धंसियतिम्मपवाले हत्यउरे कक्लसेए य ॥
  ——आव० नि० गा० २०६-२०७
  - (स) पाव० सू० हारिमद्रीयावृत्ति० मू० मा० = प० १३१।१
  - प्तः पक्सेवडहणमोसहिकहणं निग्गमण हित्यसीसिम्म । प्रयणारभपवित्ती ताहे कासीय ते मणुगा ॥

-- आव० नि० गा० २०६

E. उच्चतर माध्यानिक शर्ष शास्त्र, —पृ० ४६, त्रो० सत्य देव

आदि मानवः

- (३) कृषि ग्रवस्था.
- (४) हस्तकला ग्रवस्थाः
- (५) उद्योग ग्रवस्था.

जब इस भूमि पर सभ्यता का सूत्रपात नहीं हुग्रा था, उसके पूर्व ग्रंथनंग्न मानव जंगलों में, पहाड़ों में, कन्दराग्रों में ग्रीर गुफाग्रों में निवास करता था। प्रकृति से जीवन निर्वाह के तत्त्व पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध नहीं होने से क्षुधा से छटपटाने लगा। तब "बुभुक्षित. कि न करोति पापं" के ग्रनुसार मानव हाथों में तीर कमान लेकर जगल में निकल पड़ता, ग्रीर शिकार के द्वारा ग्रपना जीवन निर्वाह करता था। पर सृष्टि पर जब सभ्यता के कुछ कुछ चिह्न प्रस्फुटित होने लगे ग्रीर मानव ने ग्रपनी बौद्धिक शक्ति का कुछ विकास किया तो वह मासाहार से हटकर वनस्पत्याहार की तरफ ग्राक्षित हुग्रा। प्रगति के कुछ ग्रीर चरण ग्रागे बढ़े, तथा कृषि का ग्राविष्कार हुग्रा तो मानव ने ग्रपने हाथों के तीर कमान दूर फेंक दिये ग्रीर हल, हासिया लेकर वह मैदान में उत्तर पड़ा। सदियों से खून का प्यासा मानव ग्रीहसा के प्रतिष्ठान में श्रम की महत्ता को पहचानकर विश्व के सुनहरे प्रांग्ण में ग्रागे बढ़ गया।



# २ | त्र्रहिंसा के इतिहास में निरामिषताः

जव मानव समाज मे आसुरी वृत्ति चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाती है, श्रौर हिंसा का विष्लव होने लगता है उस समय इस आयंभूमि पर दिव्यदृष्टि वाले किसी न किसी नरपुगव का जन्म होता है। वह नरपुगव अपने प्रभास्वर- व्यक्तित्व के द्वारा समाज मे फैली हुई आमुरी वृत्ति का दमन करता है।

धरती का ग्रादि मानव जब गडवड़ाने लगा—संघर्ष ग्रौर ग्राक्रमण वढने लगे, मनुष्य के मन मे हिसा-प्रतिहिसा की भावनाएँ जाग्रत होने लगी, उस समय मे ग्रहिसा के ग्राद्यप्रणिता भगवान् ऋषभदेव ने ग्रवतरित होकर मानव जाति के ग्रव्यवस्थित जीवन को यथावत् मर्यादित एव सस्कारित किया। कृषि के माघ्यम से ग्रन्नाहार का ग्राविष्कार किया। क्रियात्मक ग्रहिसा के इतिहास मे यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रालेख है। डा० कामता प्रसाद जैन ने 'विदेशी सस्कृतियों मे ग्रहिसा' शीर्षक निम्वन्ध मे तीर्थंकर कालीन हिसा-ग्रहिसा के विकास का ब्यौरा देते हुए बतलाया है कि .. "भगवान् ऋपभदेव के पश्चात् काल कम से २३ तीर्थंकर हुए हैं। वे भी ग्रहिसा धर्म के प्रचारक थे। ऋपभदेव से १८ तीर्थंकरो पर्यन्त ग्रहिसा धर्म का प्रावल्य रहा। किन्तु तीर्थंकर मल्ली ग्रौर मुनिसुव्रत के काल मे यहाँ ग्रासुरी-वृत्ति का श्री गर्णेश हुग्रा। ग्रसुरो ने ग्राकर ग्रहिसक न्नाह्यणों को भगाकर पशु यज्ञ करने की कुप्रथा को जन्म दिया, तभी से यहाँ हिसा-ग्रहिसा का द्वन्द चला।""

१०, गुरुदेव थी रत्न मुनि स्मृति ग्रन्य पृ० सं० ४००

सोलहवें तीर्थंकर भगवान् शान्तिनाथ ने मेघरथ रार्जीष के भव एक कपोत की प्राग्णरक्षा कर विश्व को ग्रीहंसा-प्रेम का पाठ ढाया था। मौत के मुख से किसी प्राग्गी को बचाना यह घर्म का उच्चादर्श है। प्रस्तुत ग्रादर्श के सरक्षग्गार्थ ही रार्जीष ने ग्रपने शरीर के मास को काट कर क्षुघापीडित व्याध को ग्रपंग कर दिया। केन्तु शरगागत कपोत की उपेक्षा नहीं की। करुगा के उस मसीहा प्राग्गो की ममता त्याग कर भी कपोत की जान बचाई।

प्रस्तुत घटनाचक मे मासाहार का निषेध ग्रौर ग्रहिसा धर्म की जिट के ही सदर्शन होते है।

भगवान ग्ररिष्ट नेमि का जीवन तो श्रहिसा के इतिहास का एक उज्ज्वल पृष्ठ रहा है। उन्होने ग्रपने विवाह प्रसग पर होने वाले शु-वध से दयार्द्र होकर मदा-सदा के लिए विवाह से ही मुख मोड लेया। भे प्रज्ञाचक्षु पाण्डत मुखलाल जी ने 'जैन संस्कृति का ग्रन्तर इ्दय' शीर्षक निवन्ध मे भगवान् नेमिनाथ के जीवन तत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—''एक समय था जव कि केवल क्षत्रियों में ही ही, पर सभी वर्गों मे मास खाने की प्रथा थी। नित्य-प्रति के भोजन, गामाजिक उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान के अवसरो पर पशु-पक्षियो का म ऐसा ही प्रचलित और प्रतिष्ठित था जैसा आज नारियलो और क्लों का चढाना। उस युग मे यादवजाति के प्रमुख राजपुत्र नेमि हमार ने एक अजीब कदम उठाया। उन्होने श्रपनी शादी पर भोजन है लिए कतल किए जाने वाले निर्दोप पर्शु-पक्षियो की ग्रति-मुक गर्गी से सहसा पिघल कर निश्चय किया कि वे ऐसी शादी न करेंगे जसमे ग्रनावश्यक ग्रौर निर्दोष पशु-पक्षियो का वघ होता हो। उस ाभीर निश्चय के साथ वे सब की सुनी ग्रनसुनी करके वारात से शीघ्र तीट भ्राए, द्वारिका से सीघे गिरनार पर्वत पर जाकर उन्होने तपस्या <mark>की । कौमार</mark> वय मे विवाहार्थ प्रस्तुत सुन्दर राजकन्या का त्याग ग्रौर त्र्यान-तपस्या का मार्ग ग्रपना कर उन्होंने उस चिर प्रचलित पणू-पक्षी इध की प्रथा पर भ्रात्म-दृष्टान्त से इतना प्रहार किया कि जिससे गुज-रात भर मे ग्रौर गुजरात के प्रभाव वाले दूसरे प्रान्तो मे भी वह प्रथा ाम शेप हो गई । वह परपरा वर्तमान मे चलने वाली पिजरापोलो की

११. उत्तराघ्ययन सूत्र, प्राः २२

लोकप्रिय संस्थाओं में परिवर्तित हो गई।" यदुकुमार नेमिनाथ के पश्चात् भगवान् पार्श्वनाथ ने ग्राहिसा तत्त्व को विकसित करने के लिए एक दूसरा नया ही कदम उठाया। पञ्चाग्नि जैसी तामस तपस्या का खण्डन करते हुए प्रभु ने वतलाया कि वह तपस्या किसी काम की नहीं, जिसमे ग्रानेको सूक्ष्म व स्थूल प्राणियों के जल जानेका कोई ज्ञान ही नहीं रहता। सद् ग्रसद् का कोई भान ही नहीं होता। ऐसी हिंसाजन्य तपस्या, तपस्या नहीं, निरा देह दण्ड हैं, उसमें ग्रात्मिवकास की कोई गुञ्जाइश नहीं है। इतना ही नहीं, प्रभु ने जन समाज को पाखण्ड-धर्म से सावधान किया ग्रीर वास्तिवक धर्म से परिचित कराकर जीवन के साथ उसका सम्बन्ध जोडा। इस प्रकार धर्म क्षेत्र में सदियों से फैले हुए ग्रज्ञानितिमर को दूर कर विवेक के प्रकाश से ग्रहिंसा तत्त्व को जगमगाया।

यद्यपि सर्प की घटना को लेकर भगवान् पार्श्वनाथ को कर्मठ तापस व उनके अनुयायियों का कोप पात्र वनना पड़ा, फिर भी उन्होंने उसकी तिनक भी परवाह नहीं की, और हिंसाजन्य ग्रज्ञान-तप की जड़ ही उखाड़ डाली। यह भगवान् पार्श्वनाथ की अपूर्व देन है कि ग्राज भी जैनधर्म या उससे प्रभावित क्षेत्र में सर्पों के प्रति कह्णा की वर्षा वरसती हुई दिखलाई पड़ती है, मानव सर्पों को नागदेवता के हप में पूजने लगा है।

भगवान् पार्श्वनाथ के द्वारा विकसित ग्रहिंसा की भावना ज्ञात-पुत्र भगवान् महाबीर को विरामत में प्राप्त हुई। भगवान् महाबीर ग्रीर बुद्ध के युग का इतिहास तो वडा ही विचित्र रहा है। जब भारत के धर्म क्षेत्रों में यज्ञ यागादि के नाम पर पणुविल ग्रीर दास-प्रथा के रूप में शोपए। का दौर चल रहा था, स्वार्थी, धर्मान्य व रस-लोलुग व्यक्ति हिंसा को विशेष प्रोत्साहित कर रहे थे। "वैदिकी हिंमा हिंसा न भवति" यज्ञार्थ पश्चवः सृष्टा. "स्दर्गकामा यजेत" ग्रादि ग्रादि सूत्रों का निर्माए। कर धर्म के नाम पर पणुग्रों का वेरहमी में वध किया जाता था। इस नृशस-हिंसा को वे ग्रहिंसा का चोगा पहना देते थे। हिंसा, ग्रहिंसा का नकाब पहनाकर खुने ग्राम जनता के मन्मुख ग्राने लगी। मानव के द्वारा मानव का तिरस्कार ग्रीर ग्रपमान देखकर वस्तुन

१२. दर्शन ग्रीर चिन्तन,

मानवता ग्रपमानित होने लगी, वह हजार-हजार ग्रांसुग्रो से सिसक उठी । उस समय भगवान् महावीर और तथागत बुद्धने अहिंसा में नये प्राण और नई चेतना का स्पदन भरने के लिए सपूर्ण मानव जाति को दया ग्रीर करुए। का दिव्य-सन्देश दिया। सारे समाज मे ग्रहिसक क्रान्ति की व्यापक लहर पैदा की। इतना ही नही, अपने धर्म प्रवचनो मे खुल्लम-खुल्ला ग्राम प्रचलित यज्ञो का खण्डन करते हुए कहा-''धर्म का सम्बन्ध ग्रात्मा की पवित्रता से है, मूक पशुग्रो का रक्त वहाने मे धर्म कहा है ? यह तो ग्रामूलचूल भयकर भूल है, पाप है। जब म्राप किसी मरते जीव को जीवन नही दे सकते, तो उसे मारने का स्रापको क्या स्रधिकार है <sup>?</sup> पैर मे लगा जरा-सा काँटा जब हमे वैचेन कर देता है, तो जिनके गले पर छुरियाँ चलती है, उन्हें कितना दुख होता होगा ? यज्ञ करना बुरा नहीं है। वह ग्रवश्य होना चाहिए। परन्तु घ्यान रखो, कि वह विषय-विकारों के पणुग्रों की बलि से हो, न कि इन जीवित देहधारी मूक पशुस्रो की विल से । सच्चे धर्म यज्ञ के लिए ग्रात्माको ग्राग्निकुण्ड बनाग्रो, उसमे मन, वचन ग्रीर कार्य के द्वारा शुभप्रवृत्ति रूप घृत उडेलो । श्रनन्तर तप-ग्रिग्न के द्वारा दुष्कर्म का ईंधन जलाकर शान्ति रूप प्रशस्त होम करो ।"<sup>13</sup> इस प्रकार भगवान् महावीर ने हिंसात्मक यज्ञो का विरोध कर ग्रहिंसा तप ग्रादि रूप यज्ञो का निरूपण किया। <sup>18</sup> तथा प्रचलित मासाहार का सबल स्वर मे घोर विरोध किया। विरोध की ग्रावाज इतनी प्रचण्ड थी कि स्वार्थी—धर्मान्ध व्यक्ति ग्रपने स्वर्थों पर होने वाले श्रार्घातो से ग्राहत होकर कुछ समय के लिए कुलवुला उठे। किन्तु शान्ति के इस महान देवदूत की एकाग्र तपस्या व उसकी भ्रहिसा परायगा निष्ठा के सन्मुख एक दिन उन्हें नतमस्तक होना पडा। परिगामत जो व्यक्ति मास व यज्ञिय थे, उनके शुष्क हृदयों मे करुगा का भ्रजस्र-स्रोत प्रवाहित हो उठा।

भगवान महावीर और बुद्ध के पश्चात् तो ग्रहिसा भावना की जड भारत के मानस मे इतनी ग्रधिक गहरी जमी कि समस्त

१३ महाबी (सिद्धान्त श्रीर उपदेश, पु॰ -३ — उपाध्याय अमर मुनि

१४ सवो जोई जीवो जोइठाण, जोगा सुपा सरोर कारिसर्ग, कम्मेहा सजम जोग सन्ती, होमं हुणामि इसिण पसत्य ।।

<sup>--</sup> उत्तराध्ययन सूत्र, अ० १३।२४

भारतीय धर्मों का वह हार्द वन वैठी। तात्कालिक वहे-वहे प्रभाव-शाली ब्राह्मए। व क्षत्रियों को उसने अपनी और ब्राक्षित कर लिया। सामाजिक, धार्मिक ब्रादि उत्सवों में भी ब्राहिसा ने अपना प्रभाव जमा लिया। सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य फैल गया। भगवान महावीर ने विश्व को जो ग्रनेक प्रकार की देन दी है, उनमे ग्रहिसा संवन्धी यह देन सर्वोपरि है।

भगवान् महावीर तथा बुद्ध द्वारा उपदिष्ट ग्रहिंसा ग्रीर करुणा-तत्त्व को सम्राट् चद्रगुप्त, ग्रंशोक तथा उसके पौत्र सप्रति ने ग्रौर ग्रिधिक प्रतिष्ठित एवं व्यापक वनाया, इतिहास जिसका साक्षी है। क्लिंग-युद्ध मे नर-रक्त को बहते देखकर ग्रशोक का हृदय करुएाद्र हो उठा, ग्रीर उसने भविष्य में युद्ध न करने का सकल्प कर लिया। अशोक ने अहिंसा और करुएा के सदेश को शिला लेखो द्वारा स्थान-स्थान पर उत्कीर्ण कराके प्रचारित किया। ग्रशोक का पौत्र सम्राट सम्प्रति ने अहिंसा की भावना को श्रपने अधीनस्थ राज्यो तक ही सीमित नही रखा, वरन् राज्यों के सीमावर्त्ती-प्रदेशों में भी दूर-दूर तक फैलाकर उसका प्रवल प्रचार किया। बाहरवी सदी में ग्राचार्य हेमचन्द्र ने गुर्जरपित सिद्धराज को ग्रहिंसा की भावना ने प्रभावित कर एक बहुत वडा ग्रादर्श उपस्थित किया। सिद्धराज के राज्य में जहाँ देवी-देवतात्रो के समक्ष नानाविष हिसाएँ होती थी, वे हिसाएँ सव रक गई । सिद्धराज का उत्तराधिकारी महान सम्राट कुमारपाल भी ग्रहिंसा में सपूर्ण निष्ठा रखता था। उसने ग्रहिंसा-भावना का जितना विस्तार किया वह इतिहास मे वेजोड है। उनकी दयाई वृति के लिए एक सुप्रमिद्ध जनश्रुति है कि—'कुमारपाल श्रपने राज्य के ग्रश्वो को पानी भी छान-छान कर पिलाया करता था 'उस की 'स्रमारि-घोषणा' ग्रत्यन्त लोकप्रिय वनी, जो ग्रहिमा-भावना की एक विशिष्ट होतक थी।

श्रीहिसा भावना के प्रचार में जहां श्रनेको वरिष्ठ व्यक्तियों के हाथ अग्रसर रहे हैं, वहाँ निर्ग्रन्थ परपरा के श्रमग्रो का भी इसमें विशेष श्रीय रहा है। वे हिमालय से कन्याकुमारी तक, ग्रटक में कटक तक पदयात्रा करके, श्रनेक मुसीवतों व श्रनेक कष्टों को भेलकर, जन जन को श्रीहिसा का श्रमृत वांटते रहे हैं। उनके श्रन्तर में श्रेम-पीयूप उट्टेलते रहे हैं। ग्रगिएत व्यक्तियों को हिंसा-जिनत मास-मदिरा के व्यसनों का परित्याग करवा कर उन्हें धर्माभिमुख किया है।

"जैसे शंकराचार्य ने भारत के चारो कोनो पर मठ स्थापित करके ब्रह्माद्धेत का विजय स्तम्भ रोपा है, वैसे ही महावीर के अनुयायी ग्रनगार निर्ग्यन्थों ने भारत जैसे विशाल देश के चारो कोनो में ग्राहिसाद्धेत की भावना के विजय स्ततभ रोप दिए है, ऐसा कहा जाय तो ग्रत्युक्ति नहीं होगी। लोकमान्य तिलक् ने इस बातको यो कहा था कि—"गुजरात की ग्राहिसा-भावना जैनो की ही देन है, पर इतिहास हमें कहता है कि ग्राहिसामूलक धर्मवृत्ति में निर्ग्रन्थ—सम्प्रदाय का थोडा वहुत प्रभाव ग्रवश्य काम कर रहा है। उन सम्प्रदायों के प्रत्येक जीवन-व्यवहार की छानबीन करने से कोई भी विचारक यह सरलता से जान सकता है कि इसमें निर्ग्रन्थों की ग्राहिसा भावना का पुट ग्रवश्य है।"19

वस्तुत निर्ग्रन्थ परपरा के श्रमणो का ग्रहिसा के उत्कर्ष मे विशेष श्रवदान रहा है। श्री हीरविजय सूरि ने भारत के मुगल-सम्राट श्रकवर को ग्रपने प्रभाव मे खीच कर श्रहिसा का दिव्य सन्देश दिया श्रीर सम्राट से कुछ प्रमुख तिथियो पर 'ग्रमारि-घोपणा' जारी करने का वचन भी प्राप्त किया। कई मासाहारी जातियो को ग्रहिसा धर्म मे दोक्षित किया। भारत मे वहुत-सी मासाहारी जातिया श्राज श्रहिसक जीवन विता रही है, इसका श्रीय ग्रधिकाश मे निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के श्रमणो को ही प्राप्त है।

मध्यकाल में कुछ ऐसे सत-महात्माग्रो की श्रवतरणा भी हुई है कि जिनका उपदेश, वाणी व रचना श्रिहिसा-दया का श्रमृत-कोष कहा जा सकता है। भारत की वायु में श्रिहिसा के जो परमाणु देखें जाते हैं, वे सब इन्ही सत महात्माग्रो की देन है। भारत उनके उपकारों से उपकृत है।

महात्मा गांघी ने भारत मे नवजीवन का प्राण स्पन्दित करने के लिए ग्रहिसा का ही ग्राश्रय ग्रहण किया था। में समभता हू गांघी जी की सफलता का रहस्य भी ग्रहिसा ही है, ग्रीर ग्रहिसा के

१५ वर्शन धौर चिन्तन (हिन्दी) खण्ड २ प्० सं० २७६।

<sup>--</sup>प॰ मुखलाल जी

सहारे से ही वे एक वहुत वड़े राप्ट्र को सर्वतत्र स्वतंत्र वना सके। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी जी ने ग्राहिसा का राजनीति में प्रयोग करके भारत के ग्राहिसक वातावरण को ग्रीर ग्राधिक सजीव एव व्यावहारिक वनाया है। यहीं नहीं, कहना चाहिए कि गांधी जी ने ग्राहिसा के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ा है। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में ग्राहिसा भगवती की प्रतिष्ठा करके उसके व्यवहार-क्षेत्र में भी उत्साहजनक ग्राभवृद्धि की है।

इस प्रकार ग्रहिंसा का इतिहास भगवान् ऋषभदेव से लेकर वर्तमान गांधी ग्रुग तक मतत सात्विक गित से चलता रहा है। यह ठीक है कि उसके बीच-बीच में णिथिलता ग्रीर रुकावटे अवश्य ग्राती रही, किन्नु णिथिलता ग्रीर रुकावटे उसे ग्रुपने पथ से विचलित न कर सकी। ग्राज भारतीय ग्रहिंसक समाज उन महापुरुपों का ग्रत्यन्त कृतज्ञ है, जिन्होंने ग्रुपने प्राग्गों का उत्सर्ग करके दया ग्रीर करुगा का सदेण दिया। वैवाहिक समारभ का त्याग कर हजारो पणुग्रों को जीवन दान दिया। ग्रहिंसात्मक तपस्या तथा ग्रहिंसात्मक यज्ञ की साधना बतला कर विश्व को मासाहार एवं पणुवित्व की धिनोनी परपरा से बचाया ग्रीर उन्हें निरामिषता की दिशा में बढने की प्रवल ग्रेरिंगा दी।

# ३ | प्रकृति की विकृतिः मांसाहार

0

मासाहार मानव प्रकृति से सर्वथा विरूद्ध है। वह किसी भी अवस्था में मानव के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। मास-भक्षी पशुग्रों की शरीर रचना से मनुष्य के शरीर की रचना नितान्त भिन्न प्रकार की है। विशेषज्ञों के मतानुसार मनुष्य के उदर की रचना इस प्रकार की है कि वह मास को पचाने के योग्य नहीं है। अतएव मास खाने की जो प्रवृत्ति मानव में देखी जाती है, वह उसका नैसर्गिक रूप नहीं, किंतु विकृति-जन्य रूप है।

कभी कभी तो मानव को परिस्थितियों से विवश होकर भी मास खाना पड़ता है। जैसे कि प्रसिद्ध विचारक उपाध्याय ग्रमर मुनि ने लिखा है— "मासाहार का ग्रन्य कारणों के साथ-साथ एक मुख्य प्रयो-जन यह भी रहता है कि ठड़े मुल्कों में, पहाड़ों ग्रीर जगली प्रदेशों में जो बहुसख्यक मानव समाज रहता है, उसे ग्रन्न उपलब्ध नहीं हो सकता, वहा खेती भी सभव नहीं लगती ग्रीर वहाँ के वातावरण में मास जैसी गर्मी देने वाली वस्तु के विना काम नहीं चल सकता। इस समस्या का हल शाकाहार के द्वारा कैसे हो सकता है, इसके श्रनुसद्यान का प्रयत्न नहीं हुग्रा। यह कमी हमें हमारी कमी माननी होगी।" वे कुछ स्थितियाँ होते हुए भी यह सर्व मान्य सिद्धान्त तो सभी को एक स्वर में स्वीकार करना ही होगा कि मानव निसर्गत मासाहारी नहीं, शाकाहारी है। श्रनुभव से भी यह स्पष्ट है कि शिशु श्रवस्था में मनुष्य मुख्यत दुग्ध एवं घृत का श्राहार करता है

१६ प्रहिसा तस्य दर्शन

श्रीर वडा होने पर वह श्रीदनादि श्रन्न का श्राहार करता है। " प्रस्तुत गाथा के 'सप्पि' शब्द पर इतिहास महोदिध श्री कल्याएा विजय जी ने टिप्पएा देते हुए लिखा है—वर्तमान काल में भी वच्चों को जन्मते ही दूघ तथा सिपप फाये में लेकर वच्चे के मुँह में डाला जाता है, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का मुख्यभोज्य पदार्थ दुग्ध एव घृत ही है। परन्तु ये पदार्थ जीवन पर्यन्त सभी के लिए पर्याप्त नहीं, श्रत वडा होने पर उनको श्रन्न खाना सिखाया जाता है। वस्तुत मानव का श्राहार दुग्ध व श्रन्न ही है। तभी तो श्रन्न की महत्ता बताते हुए उपनिषद्कार को कहना पडा—"अन्न व प्रार्णा" श्रर्थात् श्रन्न ही प्रार्ण है, जीवन है। इसके बिना मानव जीवन का टिकना समव नहीं, श्रिधकाधिक श्रन्न उपजाना ही राष्ट्रीय तत माना है— अन्न बहु दुर्वीत तद्यतम्। "

#### इतिहास के भरोखे से !

यह तो मुविदित है कि मासाहार का ग्राम प्रचलन श्रनायं लोगों के श्रितिरक्त भारतवर्ष में कही नहीं था। श्रनायं तथा विदेशियों के सपकं से ही भारत में इस कुप्रथा को ग्रिधिक प्रश्रय मिला है। उनके दीघं-कालीन सपकं सूत्र ने श्रायं लोगों के मानस को विकृत बना डाला ग्रीर मास का खाद्य पदार्थ के रूप में खुल्लम-खुला प्रयोग किया जाने लगा। जो कि श्रायं संस्कृति के विघात के लिए पूर्ण घातक सिद्ध हुश्रा है। इस सम्बन्ध में मुनि श्री कल्याए। विजय जी के विचार मननीय है। ग्रापने मासाहार के प्रचलन का कारण बतलाते हुए स्पष्ट लिखा है—'प्राण्यगमास' खाद्य पदार्थ है, यह पहले कोई नहीं जानता था। परन्तु दुष्काल ग्रादि विपम समय में सभ्य विस्तयों से दूर रहने वाले ग्रनार्य लोगों ने पेट की ज्वाला शात करने के लिए ग्रारण्यक जानवरों को मार कर उनका मास खाने की प्रया चलाई, ग्रीर इस प्रथा का शिकार करने वाले क्षत्रिय वर्ग को भी चेप

१७. टहरा समाणा धीर, सप्पि श्रणुपुःवेण । बुद्दा श्रोष्ण .....ा

<sup>—</sup>सूत्रहताञ्च सूत्र

१८. मानव भोज्य मीमासा प्०११

१६. ऐतरेय उपनिण्द् ३।६

लग गया। जो कि पहले मानव-रक्षा के लिए केवल हिस्र-पशुग्रो का ही शिकार करना उनके कर्तव्यों में सम्मिलत था, परन्तु डायोनिसस् ग्रादि विदेशी ग्राक्रमराकारियों के सम्पर्क से यहाँ के क्षत्रिय लोग भी धीरे-धीरे मास-मिदरा खाना सीख गये थे, फिर भी ग्रार्य जातियों में यह पदार्थ सर्वमान्य कभी नहीं हो सका।"

"वैदिक धर्म के सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ-'ऋग्वेद' मे पशु यज्ञो तथा ब्राह्मणों को मास खाने का अधिकार नहीं है। वेदों का अनुशलीन करने वाले ब्राह्मण भी अश्वमेध करते और उसका मास खाते थे, यह कथन कोई सत्यता नहीं रखता।"" इतिहास के भरोखे से देखने पर यह भी ज्ञात होगा कि उत्तर भारत सदा से सभ्य प्रायों से बसा हुआ था, और वह पूर्ण शाकाहारी था। यह तथ्य भारत वर्ष का अभण करने वाले विदेशी यात्रियों ने जो अपनी यात्रा के सस्मरण उट्टिकत किए हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है। "ग्रीक्यात्री मेगास्थनीज जो चन्द्रगुप्त मौर्य की राज-सभा मे राजदूत के रूप में वर्षों तक रहा था, और उत्तरीय भारत के अनेक देशों का अमण किया था, उसके यात्रा विवरण से भी उत्तर भारत में आर्यों की प्रधानता और वनस्पत्याहार की मु ख्यता थी। उसके वृत्तान्तों के अनुसार वहाँ पहाडी अनार्यों को छोड़ का नागरिक लोग खास प्रसग के विना माँस-मदिरा कर उपयोग नहीं करते थे।"

- बौद्धयात्री फाहियान, जो ईसा की पाँचवी शताब्दी के लगभग भारत मे आया था, वह उत्तर भारत के सीकाश्य देश के विषय मे लिखता है—

'देशभर में कोई मासाहारी नहीं है। नहीं कोई मादक द्रव्यों का उपयोग करता है। वे प्याज और लहसुन नहीं खाते। केवल चाडाल लोग ही इस नियम का उल्लंघन करते हैं। वे सब वस्ती के बाहर रहते हैं। और अस्पृश्य कहाते हैं। इनको कोई छूता भी नहीं, नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी में कुछ सकेत और आवाज करते हैं। जिसको सुनकर नागरिक हट जाते है। इस देश के लोग सुग्रर नहीं पालते। बाजार में मांस और मादक द्रव्य की दुकाने भी नहीं हैं।

२० मानव-भोज्य-मीमांसा प्० स० १२०

व्यापार हेतु यहाँ के निवासी कौडी का व्यवहार करते है। केवल चडाल मात्र ही मास,मछली मारते और शिकार करते है।"२१

#### वैदिक परंपरा में

भारत वर्ष की प्राचीन सभ्यता के इतिहास के अनुसार वेद-कालीन यज्ञ भी वहुत सीधे-सादे होते थे, उनमे जोवित प्राणियों की आहुति नही दी जाती थी, और न देवता ही मास-भक्षण करते थे। वे 'ग्रीहि'-यवादि से सन्तुष्ट हो जाते थे। इतिहासकार लिखते हैं—

'वैदिक काल में जो ग्रीर गेहू खेत की खास पैदावार ग्रीर भोजन की खास वस्तु जान पड़ती है। ऋग्वेद में ग्रनाज के जो नाम मिलते हैं, वे कुछ सन्देह उत्पन्न करने वाले हैं, क्यों कि पुराने समय में जो उनका ग्रथं था वह ग्राजकल वदल गया है। ग्राजकल सस्कृत में 'यव' शब्द का ग्रथं केवल 'जो' है, पर वेद में इसी शब्द का मतलव गेहूं ग्रीर यव से लेकर ग्रन्नमात्र से हैं। इसी तरह ग्राज कल 'धान' शब्द का ग्रथं कम से कम वैंगाल में चावल से हैं, पर ऋग्वेद में यह शब्द भुने हुए जो के लिए ग्राया है जो कि भोजन के काम में ग्राता था, ग्रीर देवताग्रों को भी चढ़ाया जाता था।"

"ऋग्वेद म ब्रीहि चावल का उल्लेख नहीं है। हम लोगों को इन्हीं ग्रनाजों से बनी हुई कई तरह की रोटियों का भी वर्णन मिलता है, जो खाई जाती थी, ग्रीर देवताग्रों को भी चढाई जाती थी। 'पिवत' (पच-पकाना) का ग्रर्थ है 'पकी हुई रोटी' इसके सिवाय कई दूसरे शब्द जैसे पुरदास (पुरोडाश) 'ग्रपूप' ग्रीर 'करम्भ' ग्रादि शब्द भी पाये जाते हैं।" " "

इस प्रकार मान्य वैदिक ग्रन्थों का पर्यवेक्षण करने से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि देव श्रौर मानव का भोजन घृत तथा दुग्ध एव वनस्पतिजन्य पदार्थ ही रहे हैं।

#### 深深

२१. फाहियान, पु० २६-२७ --- मानव-भोज्य-मोमासा में उद्भृत

२२. प्राचीन-भारतवर्षं की सभ्यता का इतिहास

<sup>—</sup>प्रव भाव प्रकृष वैदिक काल १ काण्ड

# मांसाहारी प्राशी ग्रीर मानव

Ø

शरीर-शास्त्रियो का मत है कि मानव शरीर की रचना ग्रौर उसकी प्रकृति दुग्घपायी प्राश्मियों से काफी मिलती जुलती है, ग्रत मासाहारी प्राणियों से वह विल्कुल भिन्न पडता है। मासाहारी जीवो को जन्म काल से जिस प्रकार के तीक्ष्ण नाखून व दाँत होते है, वैसे मानव के नहीं होते । मासाहारी जीवो के दाँत टेढे-मेढ़े होते है, किन्तु मानव के दात बिस्कुल सीघे ग्रीर चाटे होते हैं। मानव की पाचन शक्ति (जठराग्नि) इतनी तेज नही कि वह कच्चे मास को स्रासानी से पंचा सके, जविक हिस्र जीव उसे सहज ही पचा लेते हैं। सिंह, चीता, व्याघ्र और विलाव ग्रादि मासाहारी जीव जिह्ना से लप्-लप् करके पानी पीते है, किन्तु मानव जिह्वा से नही, होठों से पीता है। प्रोफेसर विलियम लारेस एफ० ग्रार० एस० ने बतलाया है---'मासा-हारियो की आँखे निरामिष भोजियो से भेद रखती है, मासाहारी जानवरो की नेत्रज्योति सूर्य का प्रकाश सहन नहीं कर सकती। लेकिन वे रात को दिन की भाति,देख सकते है। रात को उनकी आँखे दीपक के समान श्रङ्गारो की तरह चमकती हैं। परन्तु मनुष्य दिन को भलीभाँति देख सकता है। सूर्य का प्रकाश उसका उसकी नेत्र-ज्योति का विघातक नही, विल्क सहायक है, श्रीर मनुष्य की श्रांखे रात को न तो चमकती हैं और न प्रकाश के विना देख सकती है।"

8

मासाहारी जीव का बच्चा जब पैदा होता है, तव उसकी ग्राँखें वहुत दिनो तक बन्द रहती है। किन्तु निरामिष भोजी के बच्चे पैदा होते ही थोडी देर मे ग्रॉख खोल देते हैं।'

'मासाहारी जानवरो को गर्मी भी सहन नही होती। वे थोड़े

परिश्रम से थक कर हार जाते है, लेकिन मनुष्य गर्मी बरदाश्त कर सकता है ग्रीर थोडे-से काम से हार नही जाता।'

मासाहारी जीवों के शरीर से ग्रधिक परिश्रम ग्रौर दौड-धूप के वाद भी पसीना नही निकलता, विपरीत इसके मनुष्य एव निरामिषाहारी जीवों को ग्रधिक श्रम का कार्य करने पर पसीना ग्रा जाता है।"<sup>२३</sup>

राष्ट्रिपता गाघी जी ने एक स्थान पर अपनी विचार श्रेगी प्रस्तुत करते हुए लिखा है-- 'शरीर-रचना को देखने से जान पड़ता है कि कुदरत ने मनुष्य को वनस्पति खाने वाला वनाया है। दूसरे प्राणियों के साथ अपनी तुलना करने से जान पड़ता है कि हमारी रचना फलाहारी प्राणियों से बहुत अधिक मिलती है। अर्थात् वन्दरों से वहुत ज्यादा मिलती है। फाँड कर खाने वाले शेर, चीते म्रादि जानवरो के दात ग्रौर दाढों की वनावट हम से ग्रौर ही प्रकार की होती है। उनके पजे के सदृश हमारे पजे नही हैं। साधारए। पशु मासाहारी नही हैं, जैसे गाय वैल। हम इन से कुछ मिलते है। परन्तु घास ग्रादि खाने के लिए ग्रारे जैसी ग्राँत उन की है, वैसी हमारी नहीं है। इन वातों से बहुत से शोधक ऐसा कहते हैं कि मनुष्य मासाहारी नही है। रसायन-शास्त्रियो ने प्रयोग करके वतलाया है कि मनुष्य के निर्वाह के लिए जिन तत्त्वों की ग्रावश्यकता है, वे सब फलो में मिल जाते हैं। केले, नारगी, खजूर, अजीर सेव, श्रनन्नास, वादाम, ग्रखरोट, मूँगफली, नारियल ग्रादि में तन्दुरुस्ती को कायम रखने वाले सारे तत्त्व हैं। इन शोधको का मत है कि मनुष्य को भोजन पकाने की कोई आवश्यकता नही है। जैसे और प्राणी सूर्य के ताप से पकी हुई वस्तु पर तन्दुरुस्ती कायम रखते हैं, वैसे ही हमारे लिए भी होना चाहिए।"



### ५। शाकाहारी भारत का सन्देश

0

भारत वर्ष हजारो लाखो वर्षों से विश्व को शाकाहार का दिव्य सन्देश देता रहा है। यही कारण है कि ग्राज ग्रहिसा के सम्बन्ध मे सूक्ष्मतम चिन्तन करने वाले तथा शाकाहारी जीवन विताने वाले व्यक्ति भारत में सबसे अधिक मिलते है। शाकाहार का प्रयोग भारत-वर्ष की सस्कृति मे महत्वपूर्ण श्रौर गौरवपूर्ण श्रध्याय है। सभ्यता के श्रादि सस्कर्ता भगवान् ऋपभदेव का शाकाहार की परपरा मे विशेष म्रवदान रहा है । कृषि कर्म के माध्यम स<sup>े</sup>मासाहार के स्थान पर शाकाहार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर उन्होने विश्व को एक महान् देन दी है। उनका यह उपकार ग्रविस्मरसीय है। किन्तु खेद है कि शाकाहार का महान् सिद्धान्त विश्व में ग्रघिक व्यापक न बन सका । जबिक स्रावश्यकता इस वात की थी कि यह सिद्धान्त विश्वव्यापी होकर जन-जन के मन का ग्राकर्षण केन्द्र बनता, पर यह नही हो सका। यदियो कह देतो ग्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस युग में तो इस सिद्धान्त का विकास न होकर प्रतिदिन ह्रास ही होता जा रहा है। भव भी समय है, भारत के जो शाकाहारी हैं, वे ग्रहिंसा के प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा मासाहारी जन-समाज को शाकाहार की ग्रोर ग्राकर्षित करें, उनके जीवन में प्रहिंसा की ग्रास्था जगाए, खोई हुई चेतना का पुन सम्पादन करें। निराश होना मनुष्य का धर्म नहीं है। कहा भी है—

"जो सोये सपनों के तम मे, वे जागेगे यह सत्य बात। देखा जिसने जीवन निशीथ, वह देखेगा जीवन प्रभात।।" उपाच्याय श्री श्रमर मुनि जी महाराज की भाषा मे—"उन पर जिम्मेदारी है जो स्वय शाकाहारी होते हुए भी मासाहारियो को णाकाहारी होने के लिए प्रभावित न कर सकते। शाकाहारियो का कर्तव्य है कि वे शाकाहार की उपयोगिता पर नई खोज करते, तथा उसके अनुसार यह सिद्ध कर देते कि मासाहार न केवल निर्थंक और अनावश्यक है—बिल्क हानिप्रद भी है। मासाहार के विना भी इस ससार की खाद्य समस्या का हल हो सकता है। इस तरह यदि कियात्मक ढग से मासाहार के विरुद्ध वातावरण तैयार किया होता तो निश्चय ही ससार के बहुसख्यक लोग शाकाहार की वास्तविकता का तत्त्व समभ लेते।"28

## शाकाहारियों का कर्तव्य

शाकाहार की प्रतिष्ठा के लिये शाकाहारियो का यह कर्तव्य है कि वे ग्रनावश्यक ग्रारभ-समारभ तथा परोक्ष हिंसा जन्य प्रवृत्तियो से वचे । आज हिंसा की कई ऐसी प्रवृत्तियाँ चल रही है, जिन पर विचार व अनुसंघान करना आवश्यक ही नही, वरन् श्रनिवार्य भी है। विना उस अनुसधान के मासाहारी तथा निरामिपभोजी दोनो समान रूप से उस निर्मम हत्या के साभीदार होते हैं, जो शाकाहारी के लिए विल्कुल त्याज्य है। ग्राज कितने ही जीवित पशुग्रो को मार कर उनके ग्रवयव दवाई ग्रादि के रूप में काम में लिये जाते हैं। कितने ही जीवित पशुग्रो का चर्म फैंगन का सामान बनाने मे काम लिया जा रहा है। सम्प्रति वाजारो मे जो नूतन फेशनेवुल घडी के पट्टे, मुलायम जूते और लेदर वैग श्रादि मिलते है वे सभी जीवित पणुत्रों को मारकर उनके चमडे से वनाये जाते है। इस सम्बन्ध मे यह भी मुना जाता है कि कोमल ना जुक चमडे की जितनी भी वस्तुग्रो का निर्माग होता है वह श्रविकाण जिन्दी गायो क गर्भाणय से निकाल कर नवजान बछड़ों को मार कर ही होता है। यथा ग्राज का प्रगतिणील कहलाने वाला तथा णाकाहार को प्रथय देने वाला मानव उपयुक्त हम की क्रूरतापूर्ण हत्या द्वारा निर्मित वस्तुग्रों का प्रयोग कर सकता है ? यदि प्रयोग करता है तो क्या, वह ग्रपने को पूर्ण शाकाहारी कहलाने के गौरव ने गौरवान्वित हो सकता है ? नही, कदापि नही।

२४ पहिंसा तत्त्व दर्शन,

जिस देश मे शाकाहार के प्रचार-प्रसार की लम्बी चौडी चर्चाएँ चलती हैं, ग्रौर जो देश ग्रपने को ग्रांहसा का प्रहरी कहता है, उसी देश की सरकार स्वय जनता को मासाहार की ग्रोर ले जा रही है, यह कितने परिताप का विषय है ? जो शासन सिदयो से ग्रार्य सस्कारों में पला-पुसा है, वह ग्रांज मुर्गी पालन, मछली पालन तथा वैज्ञानिक ढग के कतलखाने खोलने की योजनाएँ बना रहा है, तथा ऋषिमहिषयों के द्वारा बतलाई हुइ हजारों वर्षों की ग्रांतमौपम्य की साधना पर पानी फेर रहा है। क्या यह ग्राश्चर्यजनक नहीं है ? ग्राश्चर्य ही नहीं, पर इस बात का ग्रत्यन्त खेद भी है कि भारतीय सरकार विदेशी सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाग्रों की भोडी नकल कर ग्रपनी ग्रांच सस्कृति के मुख पर कालिख पोतने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में निरामिपभोजी जनता को जाग्रत होना है, तथा भारतीय सरकार को ग्रांहसात्मक विद्रोह द्वारा बाध्य करके शाकाहार के पथ को प्रशस्त बनाना है।

#### शाकाहार की व्यापकता

43

सामान्य रूप से मासाहार विश्व के सभी धर्मों मे निपिद्ध है। यदि कुछ धर्मावलम्बी मासाहार का प्रयोग करते है, तो वे निश्चित रूप से अपने धर्माचार्यों और धर्मप्रवर्तकों की आज्ञा का उल्लंधन करते हैं। यह तो निश्चित है कि शाकाहार का प्रचार-प्रसार भारत वर्ष में ही नहीं, वरन् अन्य भूखडों में भी रहा है, और वह भी समस्त कालों में रहा है। श्री शिवचन्द्र कोचर ने 'मनुष्य जाति का सर्वोत्तम आहार-शाकाहार' शीर्पक निवन्ध में वतलाया है-'ग्रीस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वानो—पिथागोरस, इम्पीडोक्लिस, प्लेटो, सोकेटिज, श्रोविड, सेनेका, पोफिटी, प्लूटार्क ग्रादि ने तथा ग्रारिजेन, टरट्यूलियन, किसोस्टोम तथा अलेक्जेड्रिया के क्लीमेट जैसे ईसाई धर्म गुरुग्नों ने भी शाकाहार का प्रतिपादन किया है। भारतवर्ष के महान् सम्राट ग्रशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में स्थान-स्थान पर इस ग्रागय के शिलालेख उत्कीर्ण करवाये थे कि कोई व्यक्ति किसी प्रगी की हत्या न करें। महान् मुगल सम्राट ग्रक्वर ने भी श्रादेश दिया था कि उसके साम्राज्य में विशेप पर्वो के ग्रवसरों पर किसी प्रकार का प्राणि-

वध न किया जाय । ससार के प्रसिद्ध विद्वान् स्वीडनवोर्ग, टालस्टाय वाल्टेयर, मिल्टन, वेस्ले ग्राइजक, न्यूटन, बूथ, पिटमैन, वर्नार्डशा इत्यादि शाकाहारी थे, ग्रीर उन्होने ग्रपनी रचनाग्रो मे शाकाहार का पूर्णारूपेगा प्रतिपादन किया है।"<sup>२५</sup>

मांसाहार के सम्बन्ध में बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा है कि मांसाहार से शक्ति बढती है, वह शक्ति का श्रमित स्रोत है। किन्तु उनकी यह धारणा श्रवैज्ञानिक है। इसका उत्तर सर टी॰ लोडर वरन के शब्दों में इस प्रकार है—"मासाहार शक्ति प्रदान करने के बदल निर्वलता का शिकार बनाता है। श्रौर उससे जो 'नाइट्रोजिनस' पदार्थ उत्पन्न होता है, वह स्नायु जाल पर जहर का काम करता है। श्राज कई डाक्टरों तथा वैज्ञानिकों ने परीक्षण के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि मास की श्रपेक्षा फल तथा शाक भाजी एव गोदुग्ध में श्रिष्ठक पोपकतत्त्व पाये जाते हैं। जिन का प्रयोग—शक्ति, स्फूर्ति तथा बुद्धिवल ग्रादि सभी दृष्टि से उपयुक्त-लाभप्रद है। मास में इनका स्रभाव पाया जाता है। साथ ही इससे नानाप्रकार की हानियाँ भी होती है। शाकाहारी मनुष्य में उदारता, सहनशीलता तथा धैर्य प्रभृति गुए। जितने ग्रशों में ग्रधिक पाये जाते हैं उतने मासाहारी मनुष्य में नहीं।

विश्व इतिहास पर नजर डालने से दो वाते स्पष्ट हो जाती हैं कि—मास मनुष्य का प्राकृतिक भोजन कभी नही रहा है। मानव शरीर के लिए उसकी न कोई श्रावश्यकता है श्रीर नही कुछ उपयोगिता। दूसरी वात—ससार मे जितने भी महान् प्रतिभाशाली पुरुप हुए है, वे लगभग शाकाहारी थे। वडे से वडे वैज्ञानिक, विचारक, साहित्यकार श्रीर महापुरुष हुए हैं वे सभी शाकाहार में विश्वास रखते थे।

मनुष्य मे मानवीय गुगो की उद्भावना के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम उसे शाकाहार के मार्ग पर लाया जाय।

विद्वानों की दृष्टि में मांसाहार

पण्डित मदनमोहन मालवीय ने मासाहार का विरोध करते हुए

२४. मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्य, पृष्ठ सं० ४७१

शाकाहारी भारत का सन्देश की बोलती मीनारें एक स्थान पर लिखा है-- 'पहले राक्षस लोग मनुष्य त्नोर्ग, टालस्टा<mark>य</mark> थे, ग्रब मनुष्य पशुग्रो का मास खाते है, यह सब से ब रटमेन, वर्नाईश प्रो॰ एच॰ शाफ हो भेन का स्रभिमत है कि-मे शाकाहार का स्वभाव यह कोई मनुष्य की मूल प्रेरणा नहीं है। डाक्टर सिल्वेस्टर ग्रोहास का कथन है कि-' , यह घारणा है बनावट के मुकाबले की विद्या सिद्ध करती है कि मन र्मित स्रोत है। रीति से फक्त-फल, बीज, मेवा श्रौर श्रनाज के ऊप र सर टी० लोडर वाला प्राग्गी है। , प्रदान करने ने प्रो० सर चार्ल्स बेल, एफ० श्रार० एस० का श्रा ो 'नाइट्रोनिनसं 'मेरा ऐसा ग्रनुमान है कि इस भाति कथन करने मे काम करता है। नहीं है कि वनावट के साथ सम्बन्ध रखने पर एक द र। यह सिंह कर देता है कि मनुष्य मूल से ही फल खाने वाले प्रागी हुम्रा था। यह मत दांतो म्रीर पाचन करने वाले म्र एव गोदुग्ब में शक्ति, स्पूर्वि पर से तथा चमडी की रचना के ऊपर से प्रधानत । मास में इनका की हानियां भी डाँ० हेग का वक्तव्य है कि—'मास श्रीर शरा मनुष्य की स्नायुएँ इतनी कमजोर बन जाती हैं वि लता तया वैर्य निराश होकर भ्रात्महत्या करने के लिए भी तैयार न मासाहारी उसकी विचार-शक्ति नष्ट प्राय हो जाती है। इग्ले भ्रात्म-हत्याभ्रो का कारण मासाहार ही है।' ,, हो बाती हैं डाँ० एस० टी० क्लाउटसन एम०डी० के विचारानु रहा है। मानव श्राहार क्षेत्र परिमित होता है। सिंह ग्रादि ज्यादातर ग्रोर गरीं ख़ खाते हैं। किन्तु सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव-।न् प्रतिभाशाली चूहा, सर्प, भेड, बकरा, गाय, बेल, सूग्रर ग्रादि सभ नानिक, विचा है। इस दृष्टि से मानव गया बीता है, पशुग्रो से भी। <sub>।हं।</sub> र्मे विश्वास श्री दयानन्द सरस्वती ने तो मासाहारियो की गहरी चोट करते हुए कहा—'हे मासाहारियो ? जब ए यह गावस्यक बाद पशु नही मिलेंगे तव तुम मनुष्यो के मास छोडोगे क्या ?' में मांगहार सिक्ख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक साहव का प पैगम्बर मुहम्मद साहब का कथन है कि—'हमने स्वर्ग से मेह वरसाया, जिससे वाग पैदा हुए और अनाज की फसल पैदा हुई और खजूरों से लदे हुए मोटे लम्बे वृक्ष उत्पन्न हुए जो मनुष्य के लिए भोजन होगे।" २५

'सब प्रकार का मास दयावान के लिए श्रमक्ष्य है। जो सर्व प्राणियों को अपने समान जानने वाला है, वह इन सव प्राणियों के वध से उत्पन्न हुए मास को कैसे भक्ष्य समभेगा।'<sup>२६</sup>

महात्मा जरथुश्त ने भी कहा है—'प्रत्येक न्यक्ति को प्रत्येक प्राणी का मित्र होना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति जो अनुचित रूप से पशुओ और भेड़ो तथा अन्य चौपायो की घोर हत्या करता हैं, उसके अवयव नष्ट किये जाऐंगे। २०

जैन धर्म के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने चार कारण नरक गित में उत्पन्न होने के वतलाए है, उनमें चौथा कारण मासा-हार है। पचेन्द्रिय प्राणी का मांस खाने वाला व्यक्ति नरक गित का बन्ध करता है। २८

**A** 

२४. कुरान, सुराकाफ ६, ११।

२६. लंकावतार सूत्र।

२७. बादंबिएक १७४-१६२।

२=. एव क्रलु चर्डीह ठाणेहि जीवा णेरदत्ताए कम्म पकरेति, महारमयाए, महापरिग्मह्याए, पचिविण्वहेणं, फुणिमाहारेण ।

<sup>--</sup> अोपपातिक सूत्र- १ उपाइ

a

मानव जीवन के लिए – मासाहार की क्या उपयोगिता है ? यह बात ग्राज वैज्ञानिक परीक्षराों का विषय बना हुग्रा है। श्रनेक स्थानों पर इस प्रकार के परीक्षरा हुए हैं ग्रौर उनके जो परिसाम ग्राये हैं, वे यह स्पष्ट उद्घोषित कर रहे हैं कि मानव शरीर के पोषरा एव विकास के लिए मास ग्रनावश्यक ही नहीं, बल्कि हानिकारक है।

सन् १६०५ मे लडन वेजिटेरीग्रन सोसाइटी की सेकेटरी कुमारी एफ० इ० निकल्सन ने कुछ वालको को ६ महीने तक निरामिष भोजन कराया था। उसी समय लदन काउन्टी काउन्सिल द्वारा उतने ही बालको को सामिष-भोजन करवाया गया। ६ महीने के पश्चात् दोनो दलो के बालको का डाक्टरी परीक्षण हुग्रा। उस परीक्षण से सिद्ध हुग्रा कि मास खाने वाले वालको की ग्रपेक्षा शाकाहारी बालक प्रिषक तेज, स्वस्थ व बलिष्ठ है। तब से लदन काउन्टी कॉन्सिल की प्रार्थना पर उसकी देख-रेख के नीचे बेजिटेरिग्रन एसोसिएसन द्वारा लदन के हजारो ग्रसहाय गरीव बालको को निरामिष भोजन देने की व्यवस्था की गई।

डा० जोशिया ब्राल्डफील्ड डी० सी एम. ए. एम ब्रार सी, एल ब्रार सी पी. सीनियर फिजिसियन, मारगेरेट हास्पिटल, ब्राह्मले ने बताया है—'मास श्रप्राकृतिक भोजन है। इसीलिए शरीर मे श्रनेक प्रकार के उपद्रव पैदा करता है। श्राजकल का सभ्य समाज इस मास के खाने से कैन्सर, क्षय, ज्वर, पेट के कीडे ब्रादि भयानक रोगो से, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य मे फैलते है, वहुत—ग्रधिक पीडित होता है। इसमे कोई—ग्राश्चर्य नहीं कि मासाहार उन भयानक रोगो के कारणों में से एक कारण है जो सौ में निन्यानवें को सताते है।" २९

ऐसे सिलपेस्टर, ग्रेहम, श्रो० एस० फौल्डर०, जे० एफन्यूटन, जे० स्थिम, डा० ग्रो० ए० ग्रलकूट हिडककलेण्ड, चीन, लेम्बवकान ट्रजी, श्रोलास, पेम्बरटर्न, हाईटेला ग्रादि विश्वमान्य डाक्टरो ने श्रनेक सुदृढ प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि 'मास, मछली के खाने से हमारा शरीर व्याघि मन्दिर बन जाता है। यकृत्, राजयक्ष्मा, मृगी, प्रदर, वातरोग-संघिवात, गठिया ग्रादि तथा नासूर एव क्षय रोग मास खाने से उत्पन्न होते है ग्रोर वढते है।

इन अनुभवी डाक्टरों ने प्रत्यक्ष उदाहरएंगे के द्वारा यह सिद्ध किया है कि—मांस, मछली खाना छोड देने से कुछ विशेष रोग स्वत. ही नप्ट हो जाते है, और मानव शरीर हुण्ट-पुष्ट वन जाता है। डा० एस० ग्रहेमन, डब्ल्यू एस० फूलर, डा० पार्मली लेम्ब, क्वानिस्टर वेलर, जेपोर्टर, ए० जे० नाइट और जे० स्मिथ इत्यादि डाक्टर स्वय मांस खाना छोड देने पर यक्ष्मा, श्रतिसार, श्रजीर्ए और मृगी रोगो से वियुक्त होकर स्वस्थ एव सवल वने है।

श्रपने श्रनुभव के श्राघार पर उन्होने श्रन्य रोगियो से भी मास छड़वाकर उन्हें स्वस्थ व तन्दुरुस्त बनाया है। कई डाक्टरो ने तो भ्रपने परिवार मे भी मासाहार का बहिष्कार कर दिया है। 3°

डा॰ लीग्रो नार्ड विलियम्स का कथन है कि—'सुधरी हुई मास खाने वाली प्रजा में ५५ प्रतिशत छोटे से वडे तक गले की वीमारियों एवं ग्रांतों की व्याधियों से दु खा पा रहे हैं। इस कप्ट का मूल कारण मासाहार ही है। मांस को चवाते वक्त उसके छोटे-छोटे रेसे दांतों की सन्धियों में भर जाते हैं, जहा वे सडा करते है। चूँ कि दांत साफ करने के चालू रिवाजों से वे वाहर निकलते ही नहीं। इसके साथ-साथ दांत भी सड़ते है, श्रौर पायरिया जैसे खतरनाक दन्त-रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

मि॰ ग्रार्थर श्रन्डर वुड का कहना है कि इगलेड ग्रीर ग्रमेरिका ग्रादि में जहाँ पर मासाहार का प्रचलन है—वहाँ उन देशों में १४०

२६ मांसाहार विचार।

<sup>30. &</sup>quot; "

वर्ष पहले की अपेक्षा दात के रोग दशगुने बढ गये हैं। इस सम्बन्ध में मि॰ थाँमस जे॰ रोगन लिखते हैं कि—विटिश डेन्टल ऐसोसिएशन की योजनानुसार स्कूल के विद्यार्थियों के दाँतों का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि १०,५०० में से ५६२५ दाँत के रोगी हैं। उसका कारण नीरोगी भोजन का अभाव है।

डा॰ पोल कार्टन कहते है कि—डाक्टरी अनुभव से यह प्रमाण सिद्ध हो चुका है कि मास की खुराक डिस्पेसिया, एपेन्डीसाइटिस आदि दर्दों को उत्पन्न करने मे अग्रतम स्थान रखती है। टाइफाइड, सग्रहणी इत्यादि रोगो को बढाता है और क्षय एव नासूर सदृश प्राण-घातक रोगो के जन्तुओ को शरीर मे प्रविष्ट होने मे सहायक होता है।

डा॰ को भन्स बेली ने जाहिर किया है कि—'वर्तमान समय मे एपेन्डीसाइटिस एक सामान्य दर्द हो रहा है, श्रीर उसका कारएा हम लोगों की खाने पीने की कुप्रथा है।" वे कहते हैं कि—'पशु-पक्षियों के मास मे एपेन्डीसाइटिस के जन्तु होने से शरीर में रहे हुए मास को उसका चेप लगता है।

डा० शेम्पोनीजर को यह ज्ञात हुआ था कि — 'रुमानिया के २०,००० रोगी जो ग्रन्न, फल, शाक पर निर्वाह करते हैं, उनमे से सिफ एक व्यक्ति को ही इस दर्द ने सताया था। परन्तु मासभक्षी रोगियो मे से हर २२१ मनुष्य के पीछे एक मनुष्य को यह दर्द हुआ। फेंच सेना के सर्जन जनरल की हैसियत से उन्होने यह प्रकट किया था कि फेच सिपाही मांस पर निर्वाह करते हैं, इस कारण उन्हे एपेन्डीसाइटिस का दर्द विशेष रूप से होता है और अरब लोग अन्न, फल, शाक पर रहते हैं, ग्रत वे इस रोग से मुक्त रहते हैं।

डा॰ एच॰ एस॰ ब्रुग्रर लिखते हैं कि--मास खाने वालो की नसे एव छोटी नसे भर जाती हैं, एव पतली पड जाती हैं, ग्रतएव उनको बुखार कम ज्यादा रूप मे निरन्तर सताता रहता है।

मि० जे० एच० भ्रोलीवर लिखते हैं कि—मास खाने वालो का हृदय, भ्रन्न, फल एव शाक खाने वालो के हृदय से दशगुना श्रिष्ठक जोर से घडकता है।

डा० बोन मुरडन लिखते हैं कि—मास सदृश नाइट्रोजन वाले पदार्थों से लीवर किडनी, ग्रीर ऐसे ही दूसरे भागो पर ग्रधिक वाभ पड़ता है श्रोर इससे सन्धिवात, लीवर तथा किडनी सम्बन्धी श्रन्यान्य दर्द उत्पन्न होते हैं।

डा० किंग्सफोर्ड ग्रौर हैंग ने मांस भोजन से शरीर पर होने वालें वुरे ग्रसर को वहुत ही स्पष्ट रूप में वतलाया है। इन दोनों ने यह सावित किया है कि दाल खाने से जो एसिड पैदा होता है, वही एसिड मास खाने से पैदा होता है। मास खाने से दाँतों को हानि पहुँचती है, सिन्धवात हो जाता है, यही तक नहीं, विल्क इसके खाने से मनुष्यों में कोंध उत्पन्न होता है। हमारी ग्रारोग्यता की व्याख्या के ग्रनुसार कोंधी मनुष्य नीरोग नहीं गिना जा सकता। केवल मास भोजी मनुष्यों के भोजन पर विचार करने की जरूरत नहीं, विल्क उनकी दशा भी ऐसी ग्रधम हो जाती है कि उसका ख्याल करके हम मास खाना कभी पसन्द नहीं कर सकते। 30

संसार के सुप्रसिद्ध विचारक टालस्टाय ने मांस मक्षण के सम्बन्ध मे एक जगह ग्रपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है—"मास खाने से पाणविक प्रवृत्तियाँ वढती है। काम उत्तेजित होता है, व्यभिचार करने एवं मिंदरा पीने की इच्छा होती है। इन सब बातों के प्रमाण सच्चे गुद्ध सदाचारी नवयुवक है। विशेषकर स्त्रियाँ और जवान लड़िकया जो इस बात को साफ-साफ कहती है कि मास खाने के बाद काम की उत्तेजना और पाणविक प्रवृत्तियाँ ग्रपने ग्राप ही प्रवल हो जाती हैं। मास खाकर सदाचारी बनना ग्रसम्भव है। 32

इस सन्दर्भ में उपाघ्याय श्री ग्रमर मुनि जी के विचार भी श्रत्यन्त मननीय हैं—यह वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि स्वास्थ्य के लिए मांस से ग्रधिक शाकाहार हो उपयोगी ग्राँर निर्दोप है। जिन पशुग्रों का मास खाया जाता है, वे पशु भी लगभग शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी पशु का मास यदि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए शक्तिशाली एवं लाभप्रद हो तो,मासाहारी पशुग्रों का मास तो ग्रीर भी लाभदायक होना चाहिए। किन्तु यह पाया जाता है कि मासाहारी पशुग्रों का मांत मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता, उसमें एक प्रकार का जहर भरा होता है। फिर यह बात भी ध्यान देने लायक है कि फल, ग्रन्न

३१. धारोग्य साधन -- गांधीजी।

६२. पारीग्य सापन—गांघीजी।

ग्रीर तरकारियाँ जल्दी से खराव नहीं होती जब कि मांस तुरन्त खराव हो जाता है। उस में कीडे पड जाते है ग्रीर बासी मास वदवू देने लगता है। <sup>33</sup>

#### उपसंहारात्मक दृष्टि

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों, शरीर-चिकित्सकों एवं विचारकों ने एक स्वर से मासाहार को मानव शरीर के लिए अनुपयोगी ही नहीं, अपितु भयकर हानिकारक सिद्ध किया है। इन सब उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मास भक्षरण मानवीय प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं। मनुष्य की प्रकृति मूलतः शाकाहार के अनुकूल है, और उसी श्रोर नियत कम से चलना चाहती है। शाकाहार की मूलप्रकृति मनुष्य की मूलत श्राहंसा-प्रिय और कारुणिक होने का स्पष्ट और सबसे प्रवल प्रमाण है।

भारत जैसा श्रहिसा-िशय देश जिसे ऋषि-भूमि होने का गौरव है, श्रौर कृषि-भूमि होने का भी। उस देश में गाज मासाहार का प्रचलन वडी तीव्रता के साथ वढ रहा है। जनता और वर्तमानशासन भी अन्धायुन्य इस कूर एव खतरनाक मार्ग पर बढते जा रहे हैं। इसके परिगाम भारत की उच्च संस्कृति के लिए ही घातक नहीं होगे, बल्कि मानसिक, शारीरिक एव शाण्टिक स्थितियों को गडबड़ा देंगे। मासाहार के कारण ही उन्माद, पागलपन, निद्रा-क्षय ग्रादि वीमारियाँ तेजी से बढ रही हैं। इसी के मानसिक दुष्परिणाम है—िनर्मम हत्याएँ, निर्लंड व्यभिचार एव लोगों का चारित्रिक ग्रध पतन। देश की ग्राधिक स्थित पर तो स्पष्टत ही इसके दुष्परिणाम नजर ग्रा रहे हैं। खाद्यन्तों की कमी से देश को प्रतिवर्ष श्ररवों रपये का ग्रन्त विदेशों से ग्रायात करना क्यों पड रहा है? इसीलिए कि यहाँ कृषि के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जितना कि मास के उत्पादन के लिए शूकर-पालन, मुर्गी-पालन एव मत्स्य-पालन पर दिया जाता है। देश में पशुधन की रक्षा के लिए कोई विशेष योजना नहीं वन रही है, किन्तु मासोत्पादन के लिए बड़े-चड़े वैज्ञानिक.

३३. महिना सस्य यशन -- प्० १७४

कट्टीखाने खोलने के लिए सरकार तत्पर हो रही है। कृषि एवं पशुग्रों की हानि से देश को कितना वड़ा ग्राधिक नुकसान हो रहा है, यह इसी वात से स्पष्ट हो जाता है—"एक वैज्ञानिक का कथन है कि पशुघन की वरवादी से हम एक श्ररव रुपये मूल्य के प्रोटीन खाद्य पदार्थ हर साल खो देते हैं। 38

इस प्रकार भारत की ऋषि-प्रधान सस्कृति मे मासाहार का प्रचलन, धार्मिक, सास्कृतिक, मानसिक शारीरिक एव ग्रायिक सभी दृष्टियों से हानिप्रद सिद्ध हो रहा है। ग्रपनी देश की संस्कृति एव धर्म से जिन्हे थोडा भी ग्रनुराग है, उनका कर्तव्य है कि वे ग्राज स्वयं शाकाहारी वने रहे, एव विश्व मे शाकाहार का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध हो जाएँ। सस्कृति के लिए वह दिन गौरव का दिन होगा जब भारत का प्रत्येक निवासी मासाहार को घृणा की दृष्टि से देखने लगेगा। वही दिन ग्राहिसा ग्रीर करुणा की महान विजय का दिन होगा।

३४. नवसारत टाइम्स—हरीश वप्रवान का लेख १४ वस्तूवर १६६७

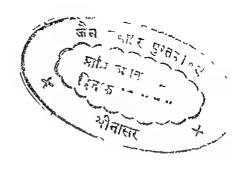

# छह: अहिंसा के अंचल में विज्ञान

अहिंसा भ्रौर विज्ञान

रेडियो-सिक्रियता तथा उसके प्रभाव :

विज्ञान की सहचरी शहिसा ।

\* विज्ञान भौर उसके कार्य

आगाविक शक्ति का उपयोग

\* युद्ध श्रौर ग्रहिसा

समस्या का समाघानः

\* हिसात्मक प्रवृत्तियाँ श्रौर भारत सरकार

वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग:

\* विज्ञान पर ग्रिहिसा की स्वरिंगम विजय भारत की अहिसात्मक नीति .

\* ग्रणु परीक्षरण प्रतिबन्ध-सन्धि

\* ग्रहिंसा ग्रौर विज्ञान का मिलन

### 9 |

# अहिंसा और विज्ञान

अहिंसा का दर्शन मानवीय जीवन के आन्तरिक स्तर को समुन्नता वनाता है, तो भौतिक विज्ञान मानवीय जीवन के वाह्यस्तर को। आहिंसा-आध्यात्मिक भावना के रग से रंजित है, तो भौतिक विज्ञान भौतिकवाद के रग से अनुरंजित। विज्ञान ने भौतिक सुख-सुविधाओं का बहुत गिवक विकास किया है, नये नये आविष्कार करके मानव के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाया और युद्ध आदि की सहारक शक्ति का भी पर्याप्त विकास किया है। पर प्रश्न है कि इससे मानव की आत्मा को कुछ शाति मिली या नहीं यह एक ज्वलन्त प्रश्न है, जो मानव का गहराई से चिन्तन करने के लिए वाध्य कर रहा है। आज विज्ञान के कारण मनुष्य का मस्तिष्क तो अत्यिवक विकसित हो चुका है, किन्तु उसका दिल दिनानुदिन छोटा होता जा रहा है। औ: ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक मनुष्य के दिल और दिमाग का सतुलन नहीं होगा, दोनों सम-स्थित पर नहीं होगे, तब तक विज्ञान द्वारा महान् अनर्थ होते रहेंगे। एक पजावी शायर का तराना बोल रहा है—

फरीदा तेरी दाढ़ी पे, उत्ते झागया मूर। झागू नेडा रह गया पच्छू रह गया दूर।।

फरीदा की दाढी की तरह ग्राज मनुष्य के जीवन पर विज्ञान का नूर वढ गया है। इसलिए वह भौतिक प्रगति में तो निरन्तर ग्रागे से ग्रागे वढता जा रहा है ग्रीर ऐसा ग्रनुभव होता है कि मानो मनुष्य ने भौतिक प्रगति का ग्रन्तिम सिरा प्राप्त कर लिया हो, परन्तु ग्राच्यात्मिक विकास का किनारा श्रभी वहुत दूर, सुदूर है श्राज विज्ञान ने भौतिक-शक्ति पर विजय पाने में कोई कमी नहीं रखी है, किन्तु ग्राध्यात्मिक शक्ति के विकास में वह संकड़ों मील पीछे रह गया है। मानव ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को श्रपना ग्रनुचर बना लिया है, पर ग्राध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक ग्राहंसा को वह काफी पीछे छोड चुका है। यही कारण है कि ग्राज ग्राहंसा के ग्रभाव में एकाकी भौतिकशक्ति विश्व विनाश के लिए श्रभिशाप बन रही है। ग्रणुग्रस्त्रों ग्रीर प्रक्षेप्यास्त्रों द्वारा मानव भौतिकशक्ति पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त होने का गर्व कर रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक विजय, जो ग्रात्मा पर होनी चाहिए थी, वह उलटे पैरों लौट रही है।

श्राज विश्व के सामने श्रनेको समस्याएँ मुँह वाए खडी हैं।
एक ग्रोर विश्वशान्ति की समस्या है, तो दूसरी ग्रोर श्राणु-श्रस्त्रों
के निर्माण की प्रतिस्पर्धा, जिसने विश्व के चोटी के नेताग्रों को
विकल बना रखा है। कोई भी राष्ट्र निर्भय प्रतीत नहीं होता।
ग्राणिवक युद्धों की विभीषिका से सारा विश्व ग्रशात व क्षुब्ध है।
युद्ध की प्रलयकर ग्रांधी की ग्राणका से उनके प्रियप्राण कांप-कांप
रहे हैं। इसी सवेदना में वंज्ञानिक-मूर्धन्य प्रो० ग्राइस्टाइन की
ग्रन्तिम ग्राह से मानव समाज के लिए कितने सुन्दर उद्गार प्रस्फुटित
हुए थे—"हम मानव होने के नाते ग्रपने मानव बन्धुग्रों से ग्रन्दोंघ
करते हैं, कि ग्राप ग्रपनी मानवता को याद रखें ग्रोर शेष सब कुछ
भूल जाएँ। यदि ग्रापने ऐसा किया तो ग्रापके समक्ष स्वर्ग का
ग्रिमनव द्वार खुल जाएगा। यदि ग्राप ऐसा नहीं कर सके, तो संसार
की सार्वभीम मृत्यु का खतरा ग्रापके सामने होगा।" विज्ञान का
गरिणाम मानव-समाज ने जितना ग्रभीष्ट व कल्याण कर समका
था, उतना वह नहीं निकला। किसी ने कहा है—

मानव ने पाई देश, काल पर जब निश्चय।
मानव के पास नही, मानव का ब्राज हृदय।
है इलाध्य मनुज का भौतिक सङ्चय का प्रयास।
मानवी भावना का पर कहीं उसमें विकास?

सचमुच विज्ञान के द्वारा मानव का यात्रिक विकास बहुत हुन्ना, किंतु हार्दिक विकास नहीं। उसमे किया है, पर चेतना नहीं। चारो

ग्रोर ग्रव्यवस्था, विशृह्वलता, उच्छृह्वलता ग्रोर लोलुपता फैल रही है। विज्ञान के द्वारा व्यक्ति ज्यो-ज्यों भीगोलिक दूरी को नापता गया है, त्यो त्यो उसकी ग्रपनो दुनियाँ छोटी होती गई है। वह विश्व-भर मे फैल कर भी विश्वात्मा नहीं बन सका। ग्रपितु ग्रपने ही क्षुद्र स्वार्थ के कठघरे मे वन्द होता जा रहा है। ग्राज मानव के कान विज्ञान की सहायता से इतने लम्बे होगए हैं कि हजारो मील दूर की वात सुन लेते हैं, उसकी जवान इतनी लम्बी हो गई है कि हजारो मील दूर तक वेतार के तार, रेडियो, टेलीफोन या टेलिविजन द्वारा श्रपनी श्रावाज को पहुचा देता है। उस का मिस्तिष्क इतना विराट् वन गया है कि गशीनों की सहायता से हजारो पोथे अपने दिमाग में भर सकता है। हिसाव व गिएत का कार्य कम्प्यूटर मशीनो द्वारा वहुत शीघ्र कर सकता है। उसके पैर इतने लम्बे हो गये हैं कि ग्रव वह विज्ञान के सहारे चन्द्र व मगल-लोक तक की यात्रा करने श्रीर पाताल लोक तक को छान डालने के अभियान कर रहा है। देश भीर काल पर इतनी विजय पाने पर भी उसका हृदय ग्रत्यधिक संकीर्ए तथा स्वार्थपरायण वनता जा रहा है। यह विज्ञान का सबसे वड़ा श्रभिशाप है। मानव वैज्ञानिक उपलब्धियो पर गर्व करता हुआ उनका उपयोग मानव संहार के लिए करता जा रहा है। इस दृष्टि से विज्ञान को मानव के लिए ग्रभिशाप कहा जा सकता है। विमानी ने, पानी के जहाजो ने, विजली के विभिन्न उपकरणो ने, जब मनुष्य के विकाश की ग्रोर कदम बढाया तो वह उसका समूल नाश करने के लिए समुद्यत हो गया। वमवर्षक विमानो ने योरोप, जापान, कोरिया ग्रादि मे लाखो निरपराध मनुष्यो को श्रकाल मृत्यु की गोद मे सुला दिया । नागाताकी ग्रीर हीरोशिमा उस भयानक मृत्यु ताण्डव की मुँह वोलती कहानी है।

इसके ग्रितिरिक्त उसने मानव-सहारक मशीनगनो, विपैली गैसो, विस्फोटक द्रव्यो, वमो ग्रीर अन्तर्हीपीय निक्षे प्यास्त्रो तक को मानव के हाथ मे देकर उसकी ग्रासुरीशिक्त को खुली छूट देदी है, इसका परिणाम कितना भयकर होगा, यह अनुमान लगाना भी ग्राज कठिन है। गत दो महायुद्धों में वैज्ञानिक साधनो द्वारा जो धन ग्रीर जन की महान् वर्वादी हुई है, उसमे विज्ञान का ही तो हाथ धा ? यह जो कुछ भी ग्रभूत पूर्व सहार हुग्रा है, जान मान की तवाही हुई है, उसके लिए वास्तव मे उत्तरदायी कौन है ? विज्ञान ही। अगुबम, उद्जन बम एव निक्षप्यास्त्रों ने तो अब मानव की सुरक्षा-त्मक स्थिति को अत्यधिक गभीर बना दिया है। स्वार्थान्ध राष्ट्रों ने विज्ञान के सहारे मनुष्य जीवन से खिलवाड करना शुरू कर दिया है। मानव जाति आज विनाश के कगार पर खड़ी है। कौन जाने भविष्य मे ये आग्विक अस्त्र क्या रूप दिखायेंगे ?

एक विक्टोरियन किव का विचार यथार्थ ही है कि विज्ञान से ज्ञान की वृद्धि तो होती है, किन्तु भावुक स्फूर्ति नष्ट हो जाती है।" वास्तव में इस वैज्ञानिक युग में भावनाम्रों का कोई मूल्याकन ही नहीं होता। विज्ञान की सहायता से मानव ज्ञान के विराट् कोष को तो प्राप्त कर सकता है, किन्तु उसने यह नहीं जाना-सीखा कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाय विज्ञान के कारण बौद्धिक-दृष्टि से मानव भले ही उन्नत वन गया हो, पर नैतिक दृष्टि से ग्रभी वह वहुत कुछ निम्नस्तर पर खडा है। विज्ञान द्वारा मानव प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सका है, किन्तु म्रात्मिक शक्तियों पर विजय नहीं पा सका। यह सबसे वडी दुर्वलता है मानव की भौर यह एक चुनौती है भ्राज के भौतिक विज्ञान को।

यह ठींक है कि विज्ञान ने अनेक चमत्कारी कार्य कर दिखाये है, उसकी कुछ उपलब्धिया बहुत महत्वपूर्ण हैं। किन्तु विज्ञान की शक्तियों का आज अग्रु अस्त्रों के निर्माण में जो योगदान है, वह निर्माता के अहकार और गौरव की तृष्ति भने ही कर दे, किन्तु विश्व-मानव के लिए वह अन्तत महान सताप और विनाश का ही निमित्त बन रहा है। इन दुष्परिणामों की कल्पना में आधुनिक विज्ञान के पिता प्रो॰ आइनस्टाइन की आत्मा सदा सतप्त रही है।

वताया जाता है कि जब अमेरिका के तात्कालिक प्रेजिडेट रुजवेल्ट को आग्णिवक बम बनाने की सिफारिश करने के लिए पत्र लिखा गया था, उस पर आईस्टाइन ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे। परन्तु जब उन बमो की विनाश लीला उनके सन्मुख आई, तब उनकी आत्मा तड़फ उठी और मृत्यु के पूर्व आईस्टाइन ने उन हस्ताक्षरों को अपने जीवन की "सबसे बडी भूल" कहा। वस्तुत अगुयुग की श्रगुशक्ति ने मानव को एक भयकर स्थिति में डाल दिया है।

#### रेडियो-सक्रियता तथा उसके प्रभाव

ग्राज ग्राएविक ग्रस्त्रजनित-विकीर्ए रेडियो-सिकय धूल से विश्व का वातावरए। ग्रत्यधिक दूपित वनता जा रहा है। रेडियो-सिकयता का एक चित्र देखिए।

"प्रत्येक ग्रणु मे एक छोटा-सा (न्यू विलयस ) न्यिष्ट होता है। इसके चारो ग्रोर 'एलेक्ट्रॉन'-कुप्य-भाजातु होते हैं। हाइड्रोजन सबसे हलका ग्रणु होता है। इस ग्रणु मे एक ही एलेक्ट्रॉन होता है। ग्रणु जितना ही भारी होता है, उसमे उतने ही ग्रधिक एलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडियो-सिक्यिता इन्हीं ग्रणुग्रो के भीतर के न्यू विलयस टूटने की वजह से प्रारम्भ होती है।"

दूसरी घ्यान देने की बात यह है कि अगुवमों में ही विस्फोटक र्णाक्त होती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन बमों के भीतर विस्फोट के लिए एक छोटा-सा अगुवम रखा होता है। इस विस्फोट के तत्काल पण्चात् ही किरण-सिक्रयता प्रारम्भ हो जाती है।

इन विस्फोटो से उत्पन्न किरण-सिक्यिता वडी ही खतरनाक है, क्योंकि इस किरण-सिक्य घूल की जिन्दगी वडी लम्बी है। दूसरी भ्रोर हर जीवित पदार्थ में कार्वन की मात्रा ग्रधिक होती है, जिससे किरण-सिक्य घूल वडी ग्रासानी से प्रवेश कर ग्रपना प्रभाव प्रारम्भ कर देती है, विशेषकर इन पारमाणिवक विस्फोटो के बाद जो कार्वन १४ नामक पदार्थ उत्पन्न होता है, वह तो ग्रीर भी ग्रासानी से जीवित पदार्थों में प्रविष्ट हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर एक मेगाटन वाले पारमाणिवक णस्त्र से २० पौण्ड कार्वन १४ की उपलब्धि होती है। सन् १६६१ तक के विस्फोटो में उत्पन्न कार्वन १४ की उपलब्धि होती है। सन् १६६१ तक के विस्फोटो में उत्पन्न कार्वन १४ का हिसाब जोडकर ही महान् वैज्ञानिक लाइनस पालिंग ने ग्रन्दाजा लगाया था कि भविष्य में ४००,००० विकलाग या मृत वच्चों का जन्म होगा। कार्वन १४ के ग्रतिरिक्त स्ट्राटियम ६०, ग्रायोडिन १३१, ग्रीर कैसियम १३७ जैसे राभायनिक पदार्थ भी वातावरण में फैलते है। इनसे तरह-तरह की वीमारियां पैदा होती

हैं। -जैसे कैन्सर, लूकेमियाँ, रक्त की कमी और पेचिश आदि।"

उपरोक्त बतलाई गई रेडियो-सिक्तय धूल वास्तव मे विश्व के लिए महान् घातक है। इसका प्रभाव—जल, मिट्टी, हवा, वनस्पित, ' ऋतु, समुद्र ग्रादि सभी पर गिरता ही है, किन्तु साथ ही मानव की शारीरिक प्रक्रिया पर भी गिरता है। मानवीय शरीर मे कुछ ऐसे तन्तु हैं, जिनका होना ग्रावश्यक ही नहीं, वरन् ग्रनिवार्य भी है। वे तन्तु जीवन की सही गित-विधि को संभाले होते है। उनमे समय-समय पर परिवर्तन होता ही रहता है, किन्तु रेडियो-सिक्तय धूल का प्रभाव जरा शरीर पर गिरता है तो, उन तन्तुग्रो का निर्माण कार्य एक प्रकार से बन्द-सा हो जाता है। फिर तो जीवनयात्रा भी ग्रधिक समय तक वल नहीं पाती।

रेडियो-सक्रिय धूल का प्रभाव मानव की प्रजनन-शक्ति पर भी गहरा पड़ता है। इससे मानव की भावी पीढी का भविष्य ग्रन्यकार-मय है। काश, इतना सब कुछ होने पर भी बड़े-बडे राष्ट्रो का ध्यान इस सभाव्य क्षति की तरफ नही जा रहा है, उल्टे दिनानुदिन नवीनतम परीक्षणों की घुड़दौड में आगे से आगे दौड़े जा रहे हैं। "यह सच है कि रेडियोघर्मिता का प्रमाण श्रधिक बढ जाए, तो सारी मानव जाति को खतरा है, श्रीर इसी कारण विस्फोटो के विरुद्ध विश्व मे प्रबल जनमत जाग्रत हो रहा है। अमेरिका की कमेटी फॉरनॅं।नवाइलेण्टऐक्शन तथा इंगलैंण्ड की कमेटी ग्रॅं।फ हड्ड-जिसके कर्णांघार लार्ड रसेल हैं-इन दो सस्थाम्रो ने तथा वाररेजिस्टर्स इण्टरनेशनल ने अगु-विस्फोटो का बहुत विरोध किया श्रीर कर रहे हैं। शान्ति-कूच तथा अणु-विस्फोट से प्रभावित व वर्जित क्षेत्रों में नौकाग्रो द्वारा वालिण्टयरों को भेजकर विरोध करने ग्रीर विस्फोटो के विरुद्ध जनमत जाग्रत करने मे इन संस्थाग्रो ने प्रशसनीय प्रयास किये हैं । मारत मे गाधीपीसफाउण्डेंशन द्वारा श्रायोजित एन्टीन्यूक्लियर श्राम्सं कन्बेन्शन इसी दिशा मे एक कदम है। अगर रूस, अमेरिका व फ्रान्स विस्फोटो की पारस्परिक होड मे पीछे हटने को तैयार न हुए, तो कुछ समय मे ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जब मनुष्य जाति के लिए रेडियो धर्मिता के

१, पारमाणविक विभीषिका, में चव्यूत ।

परिगाम खतरनाक सिद्ध हो जाएँगे। उस परिस्थित मे न तो रूस या श्रमेरिका उसके दुष्परिगामो से बच सकेंगे श्रौर न श्रन्य देशों की प्रजा। यह बात नहीं कि इस वस्तुस्थिति से श्रणु-वैज्ञानिक या शासक-वर्ग परिचित नहीं है। वे इन खतरों से भली-भाति परिचित है। पर उन्हें विश्वास है कि उस स्थिति तक पहुचने में श्रभी बहुत समय लग सकता है। तब तक विस्फोटो का कार्य-ऋम जारी रखकर उसकी शक्ति के विषय में श्रिधकतम जानकारी क्यों न प्राप्त करली जाए।"

ग्रभिप्राय यह है कि श्राज जिस तेजी से बड़े-बड़े राष्ट्रों में परमाणु ग्रस्त्रों की होड़ लग रही है, यदि इस पर नियत्रण नहीं किया गया, ग्रीर यों के यों ही वे जारी रहे तो वास्तिवक युद्ध से होने वाला विश्व-विनाश का खतरा भले ही प्रत्यक्षीभूत न भी हो, किन्तु प्रतिस्पर्धा के इन परीक्षणों के मन्यन से निकलने वाली रेडियो-सिक्य धूल के कालकूट से मानव जाति के महानाश की सम्भावना तो है ही।

#### विज्ञान की सहचरो : ग्रहिंसा

विनाश के कगार पर खड़ी मानवता को वचाना एक बड़ी समस्या है। इसके लिए हमें एक ऐसी नियंत्रित शक्ति की खोज करनी है जिसके द्वारा मानवता का वचाव किया जा सके। इसके लिए अनन्त ज्ञान-शक्ति सपन्न महापुरुषों ने एक दिशा सुफाई है और वह है अध्यात्म की दिशा, जिसके सहारे राम, बुद्ध, महावीर तथा ईसा जैसे प्रबुद्ध आत्माओं ने विश्व पर विजय प्राप्त की थी। वे जीवन की आखिरी घडियो तक विश्व को अहिंसा, दया, प्रेम, क्षमा आदि का सन्देश देते रहे हैं। आज उन्हीं सन्देशों को उनके अनुयायियों को पुन जीवन में जागृत करने की आवश्यकता है, तथा विश्व के लिए एक शान्ति का अजस-स्रोत खोज निकालना है।

वर्तमान मे मानव को जितनी भौतिक ताकते व शक्तिया उप-लब्ध हुई हैं, उनसे कई गुनी श्रध्यात्मशक्ति की श्रावश्यकता है। इसके ग्रभाव मे निरी भौतिक शक्ति जीवन नाशक ही सिद्ध होगी।

२. म्रण्युग मोर हम, पृ० २१। —दिलीप

हवाई जहाज के अन्दर दो यंत्र होते हैं। एक यंत्र हवाई जहाज की रफ्तार को घटाता-बढाता है और दूसरा यंत्र दिशा का बोधक होता है। जिससे चालक हवाई जहाज की गति-विधि को ठीक से संभाले रहता है। इसी प्रकार विश्व मे दो शक्ति रूप यत्र अविराम गित से काम कर रहे हैं। एक भौतिक और दूसरा आघ्यात्मिक। भौतिकयत्र विविध सुख-सुविधा व कार्यों की रफ्तार बढाता है, और उसके वेग को कम ज्यादा करता है, तो अध्यात्मयंत्र दिशा-दर्शन देता है, हानि-लाभ का परिज्ञान करवाता है और मिजले-मक्सूद तक पहुँचाने का प्रयास करता है। इसी अध्यात्मशक्ति (अहिंसा) के द्वारा हम विश्व-विनाशक-तत्व के निर्माताओं का मन-मित्तक बदल सकते हैं और उनके प्रयासों की अनुपयुक्तता को समभा सकते हैं। इस सम्बन्ध मे एक बार विनोवाजी ने अपने सामयिक-प्रवचन मे कहा था—

"विज्ञान अहिंसा की शक्ति है। अहिंसा को हक है कि शक्ति का उपयोग करे, चाहे आज वह दूसरों के पास क्यों न पड़ी हो। अहिंसा के साथ यदि विज्ञान की शक्ति जुड जाएगी तो दुनिया में स्वर्ग लाने की जो बात ईसामसीह ने कही है, उस स्वर्ग को हम साकार कर सकते हैं। अगर वह शक्ति विरोधियों के हाथ में रही तो, भले ही उसका वही जनम हुआ हो, वह कुल दुनिया को खत्म कर देगी।"

ग्राज ग्रणु-ग्रस्त्रों की सहारकशक्ति का प्रतीकार तभी किया जा सकेगा जब विज्ञान को ग्रहिंसा के साथ संलग्न कर दिया जाए। वरना विज्ञान ने ग्राज इतनी प्रबल शक्ति का सचय कर लिया है कि वह ग्रन्तर्हीपीय क्षेप्यास्त्र से एक स्थान पर बैठे रहकर दुनिया के किसी भी भाग को एक वटन दबाकर खत्म कर सकता है। मेगाटन बम से कई गुना ग्रधिक भयकर बम तैयार हो चुके हैं। उनके सन्मुख हिरोशिमा ग्रीर नागासाकी पर गिराये गये बम तो नगण्य हैं।

डूम्सडे मशीन तो विश्व में कयामत की रात ही बुलाने की समता रखती है।

यदि म्राज के युग मे मानवजाति के वास्तविक त्राण-बीज ढूढे जाएँ तो वह म्रहिसा मे ही उपलब्ध हो सकते हैं।

साराण यह है कि विज्ञान जहाँ नवीनतम आविष्कारों के द्वारा प्रकृति के रहस्यों का समुद्घाटन करता है, तथा आग्गविक शक्ति के परीक्षणों से अपना अनुभव बढाता है, वहाँ अहिसा उनके द्वारा होने वाले विनाशो को रोकने का सुप्रयास करती है। अत. उक्त दृष्टि से अहिंसा को विज्ञान की सहचरी बनाया जाए। विज्ञान की शक्ति को भहिंसा के निर्देश पर ही प्रयोग किया जाए। विज्ञान भौर अहिंसा का साहचर्य ही मनुष्यजाति के त्राण का एक मात्र मार्ग, है।



३. विशेष विवेषन के लिए देखें, लेखक की "बाधुनिक-विज्ञान भीर महिसा"।

## विज्ञान ग्रीर उसके कार्य

दिन श्रीर रात की तरह विज्ञान के दो पक्ष हैं—एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष । कृष्ण पक्ष—विष्वंस का प्रतीक है श्रीर शुक्ल पक्ष—सृजन का । सृजन-पक्ष मे विज्ञान ने संपूर्ण विश्व को बदल दिया है । विज्ञान ने जनसमाज के लिए भोगोपभोग की वस्तुश्रो का निर्माण किया, जीवन के स्तर को ऊपर उठाया, सभ्यता श्रीर सस्कृति मे परिवर्तन किया । इतना ही नहीं, विज्ञान द्वारा श्राज मानव समुद्र के वक्षस्थल पर मछलियो की भाति विचरण कर रहा है । श्राकाश मे पित्रयों की तरह अबाध गित से उडानें भर रहा है, श्रीर भूतो की तरह पृथ्वी पर सरपट चाल से चल रहा है। रेडियो, टेलीफोन, टेली-विजन, मोटरकार, रेल, हवाई जहाज श्रादि विज्ञान की मौलिक देन हैं।

२ |

विष्वसपक्ष मे युद्ध के लिए विज्ञान ने बन्दूक से लेकर ग्रस्णु श्रीर उद्जन वम तक सावन प्रदान किये हैं।

श्राज प्रत्येक देश की सभ्यता के समस्त उपकरण विज्ञान की छाया में पनप रहे है। ग्राज प्रत्येक राष्ट्र के बीच निकटता स्थापित करने का सम्पूर्ण श्रेय विज्ञान को है। द्रुतगामी साधनो ने विभिन्न देशो में सामीप्य स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी राष्ट्र या उसका प्रमुख व्यक्ति शक्ति-सम्पन्न क्यो न हो, पर वह दूसरो की उपेक्षा करके ग्रपना राष्ट्रीयकार्य सम्पन्न नहीं कर सकता। इसी का वह उज्ज्वल निष्कर्ष है कि प्रत्येक क्षेत्र में दिनानुदिन ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित होते जा रहे है। इस प्रकार विज्ञान के सर्वागीए। व सर्वदेशीय विकास ने मनुष्य के श्रम की वचत श्रीर समय की उपयोगिता वढाई है, यह विज्ञान का प्रथम शुक्लपक्ष

हुआ। इस गुक्लपक्ष की चकाचौध में विज्ञान के द्वितीय कृष्ण पक्ष को भुलाया नही जा सकता।

ग्राग् विक-शक्ति विज्ञान की अभूतपूर्व देन है, इसमे कोई शक नहीं। किन्तु जब इसका उपयोग महाविनाश के लिए होता है, तो दिल दहल उठता है। ग्रग्युवम व उद्जन वम की महाविनाशकारी लीला मानव के समक्ष ग्राने पर भी वैज्ञानिको व राजनेताश्रो की दृष्टि में बहुत कम परिवर्तन देखा गया है। श्राज उद्जन वम से भी श्रिष्ठक शक्तिशाली नाईट्रोजन वम के निर्माण में वैज्ञानिकों के उर्वर मस्तिष्क लगे हुए हैं।

प्राचीनकाल की तरह ग्राज तोप, तलवार, वन्दूक ग्रादि से लडने की ग्रावश्यकता नहीं, ग्रीर न एक-एक व्यक्ति पर भिन्न-भिन्न रूप से प्रहार करने की ही ग्रावश्यकता है। विज्ञान ने लाखों मनुष्यों को एक साथ खत्म करने की शक्ति संपादित कर ली है। वैज्ञानिकों के ग्रिभमत से प्रथम विश्वयुद्ध में एक सैनिक को खत्म करने के लिए ग्रीसतन वन्दूक की दस हजार गोलियाँ या तोप के दस गोले छोड़ने पड़ते थे। परन्तु ग्राज तो विश्व के वडे से वडे नगर या ग्राम को कुछ ही क्षणों में भूमिसात् किया जा सकता है, ग्रीर सिर्फ एक ही वम से। हिरोशिमा ग्रीर नागासाकी को विश्वस करने वाले ग्राणुवमों से भी सहस्रगुण ग्रधिक शक्ति-सम्पन्न वम तथा दूरमारक राकेट ग्रस्त्र तथार हो चुके है। इतने पर भी वैज्ञानिक सतुष्ट प्रतीत नहीं होते। वे इस समय भी विश्व में एक भयंकर प्रखयरूप 'कोवाल्ट' वम तथार करने. की चिन्ता में है। जिसके सम्वन्ध में यह ग्रनुमान लगाया जाता है कि यह ग्राण्विक तथा उद्जन बमों से भी कही ज्यादा भयंकर व खतरनाक सिद्ध होगा।

ग्रभी इन्ही दिनों मे पिश्चमी इण्डियाना की एक पहाडी पर एक विशाल कारखाने मे अमेरिका ससार का सबसे भयानक सहारक अस्त्र तैयार कर रहा है। यह अस्त्र एक स्नायु-गैस है। जिसमे न कोई गन्झ है और न कोई स्वाद और वह एक प्रकार से दिखलाई भी नहीं पड़ता। लेकिन उस की एक दून्द भी सांस के द्वारा चमडी के भीतर चली जाए तो चार मिनट मे मनुष्य के लिए काल वन सकती है। बतलाया जाता है कि कारखाने मे यह गैस राकेटो, जमीन पर विछाई जाने वाली सुरगो और तोप के गोलो मे भरी जारही है। ग्राज मानव के पास इतनी शक्ति एकत्रित हो गई है कि वह कुछ वूँ दो से शत्रु-शक्ति को स्वाहा कर सकता है।

'वर्नाल' ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक है, उसका कहना है कि युद्ध में काम ग्राने वाले एक राकेट पर ग्राज जितना खर्च होता है, उतने खर्च से ५०० परिवारों के लिए ऐसे सुन्दर घर बनाये जा सकते हैं, जिनमे वे सब तरह की सुख-सुविधाग्रों के साथ ग्राराम से रह सकते हैं। ग्रोर, ग्रगुग्रस्त्रों वाले देशों में से हर एक देश ने ऐसे तो न जाने कितने राकेटों के ग्रम्बार खंडे कर रखे हैं। उनके फीजी गोदामों में उन ग्रस्त्रों के लिए ग्रव जगह नहीं बची है।

पारस्परिक शत्रुता श्रीर श्रविश्वास की दीवारों के श्रन्दर बन्द करके रखी गयी इस शिवत को नहरों के जिरये प्यासे खेतों की श्रीर बहाया जा सके, तो एक-दो पीढ़ी के श्रन्दर ही मनुष्य पृथ्वी पर स्वर्ग खड़ा कर सकता है ? लेकिन श्राज की महानशक्तियाँ तो किसी दूसरे ही फेर में पड़ी हैं श्रीर देश की रक्षा के नाम पर उसके सर्व-नाश की ही योजनाएँ बनाती जा रही हैं।

इस प्रकार अगुशक्ति ने विश्व के सामने विशाल पैमाने पर विकास क्षेत्र खोल दिये हैं। पर इतना में अवश्य कहूँगा कि इनके द्वारा होने वाले हानि और लाभ का उत्तरदायित्व आग्यविक शक्ति के निर्माता मूर्वन्य वैज्ञानिको पर ही रहेगा।



"जब कभी विज्ञान किसी नई चीज का श्राविष्कार करता है, ग्रसुर उस पर भपट पडते हैं, जब कि बेचारे देव इस चर्चा में फँसे रहते हैं कि उसका ग्रच्छे-से-ग्रच्छा उपयोग क्या हो।"

—एलन वेलन्टाइन

विज्ञान का उपयोग मानव की सद् असद् बुद्धि पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति अपने और संसार के जीवन को शान्तिमय देखना चाहता है, तो वह उस का उपयोग उच्चादशों में, सेवा या जनता जनाईन के हित-कार्यों में करेगा। यदि मानव स्वार्थाभिभूत होकर अपनी ही मुखेषणा के लिए विघ्वसात्मक-प्रवृत्तियों में, जनसहार के कामों में उसका उपयोग करेगा, तो विश्व में अशान्ति की भयंकर आग फैल जाएगी, और एकदिन उस आग की लपटें नागिन की तरह लप-लपाती उसके द्वार सक भी आ पहुंचेगी। ऐसी स्थित में मानव को अपनी विवेक-ज्ञानमयी बुद्धि से काम लेना होगा।

उदाहरणार्थं रेडियम ससार की सबसे मूल्यवान् धातु है। वर्तमान मे रेडियम की किरणो द्वारा कई असाध्य रोग, और गंभीर घाव ठीक किये जाते हैं। कहते है इसमे बहुत गर्मी होती है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाता तो ग्राज विश्व तबाह भी हो सकता था, पर वैज्ञानिको ने इसकी शोध करके इसका सदुपयोग करना सीख लिया यह कितना सद्भाग्य है मानव जाति का। वैज्ञानिको का अभिमत है—एक परमाणु का विस्फोट किया जाए तो उससे इतनी अधिक सापीय-शक्ति का मृजन होता है जिसे हम वड़े से वड़े रचनात्मक या विच्वंसात्मक कामो मे लगा सकते है। वाष्प या विजली की शक्ति

की भौति अगुशक्ति स्वत हानिकारक नही होती। मनुष्य चाहे इसे-रचनात्मक कार्य मे लगाए, चाहे विध्वसात्मक कार्य में। रचनात्मक कार्यों मे इससे ग्रद्भुत कार्य-परिग्णाम निकाले जा चुके हैं। वैज्ञानिको का कथन है कि श्रात्यन्तिक साधारण परमाणुशक्ति से हम बड़े-वडे नगरों के बिजली घर महीनो तक चला सकते हैं। श्रागिवक-शक्ति की सहायता से गाड़िया तथा विमान श्रकथनीय तीव्र गित से चल सकेंगे। ग्राज भी ससार ग्रत्यन्त निकट ग्रा चुका है और आण्विक शक्ति के इन उपयोगों से तो और भी निकट आ जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्राराविक युग मे कुछ ही घटो मे ससार के चारो स्रोर घूमा जा सकेगा। निकट भविष्य मे स्रग्रुशिक चालित विमानो से चन्द्र-लोक की यात्रा भी बहुत श्रासानी से की जा सकेगी। स्पुतनिक इसके साक्षी हैं। स्वल्प श्राणविकशक्ति से भी वड़े-बड़े कल-कारखानो को चलाया जा सकेगा, जिन्हे आजकल चलाने मे पर्याप्त बिजली व्यय होती है। वैज्ञानिक तो यहा तक स्वप्न देख रहे हैं कि एक दिन वह भी ग्राएगा, जब परमाणु शक्ति द्वारा रोग, बुढापा और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकेगी। श्रसाु मे इतनी शिक्त है कि एक पींड़ यूरेनियम का ई धन १५०० टन कोयलो के बराबर शक्ति रखता है। अग्रु मे इतनी शक्ति है कि अगर इसका सद्भावना से ठीक रूप मे प्रयोग किया जाय तो घरती स्वर्ग बन सकती है। वैज्ञानिक-प्रगति से मानव को यह तो पता लग चुका है कि भ्रगु मे रचनात्मक शक्ति भी विद्यमान है भ्रौर उसका सर्वजनोपकारी कार्यों मे प्रयोग किया जा सकता है।

विज्ञान की श्रन्य श्रेष्ठतम देनों का चित्रण 'श्राष्ट्रनिक विज्ञान श्रोर श्रीहंसा' नामक लेखक की पुस्तक में सविस्तार किया जा चुका है। यहां तो सिर्फ यही देखना है कि विज्ञान की भिन्न-भिन्न देनों का स्वार्थ-जन्य, लोभ-जन्य, श्रथवा मानव सहार के रूप में प्रयोग न हो, मानव-हित श्रीर स्वहित सोचकर मानव कल्याण श्रीर स्वकल्याण का सामञ्जस्य करते हुए विज्ञान का प्रयोग हो तो श्रहिंसा की शक्ति निखर सकती है। श्रहिंसा विज्ञान के साथ श्रोत-श्रोत होकर मानव-जीवन को चमका सकती है।

श्राज के युग मे विज्ञान को जो देश सृजनात्मक कार्यों मे लगायेगा, उसके साथ श्राहिसा श्रोर मानवता का गठवन्धन करके चलेगा, वही देश उन्नत श्रौर श्रौर सभ्य कहलायेगा। भारत सदा से ही श्राहिसा का हामी रहा है श्रौर इसके सामने भी श्रणुशक्ति का शान्तिपूर्ण कार्य मे प्रयोग करने की समस्या थी। पर भारत ने गत दशक मे श्रणु-विज्ञान के क्षेत्र मे ठोस श्रनुसधान कार्य किया है, सावधानी से, किन्तु द्रुत गित से। भारत सरकार ने यहां के वैज्ञानिको को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है, ताकि वे भी शीझातिशीझ इसे श्राहिसक बुद्धि से रचनात्मक कार्यों मे प्रयुक्त कर सके। श्रगर वैज्ञानिको का वर्तमान ध्वंसोन्मुखी दृष्टि-कोण बदल जाए तो शीझ ही समस्त राष्ट्रो मे शान्ति की सुरसरी प्रवाहित हो सकती है।

0

यह तो सुविदित है कि ससार दो विश्वयुद्धों की विभीषिका तो ग्रपनी ग्राखों से देख चुका है। ग्रव तीसरे विश्वयुद्ध के नगाड़े वजने प्रारम्भ हो रहे हैं। जनता युद्ध से भयाकान्त है। ग्राज राष्ट्रों का सामान्य तनाव भी विश्वयुद्ध की ग्राशका को जन्म देने वाला है। न जानें मानव का बौद्धिक सन्तुलन कब गड़बड़ा जाए श्रौर कब ससार प्रलय के मुख में चला जाए ? विगत दो महायुद्धों का परिणाम हमारे सामने है। यदि तृतीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया तो, इससे सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए ससार के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने मिलकर विश्व को साफ शब्दों में चेतावनी दी है—"या तो मानवजाति को मिटाना पड़ेगा या युद्धों को तिलाञ्जिल देनी होगी।" सचमुच श्राणविकशक्ति व श्रणुश्रायुघों से सुसज्जित राष्ट्रों के लिए यह एक चुनौती है। श्राज उन्हें गहराई से इस पर मनन करना है। यदि मानव जाति को बनाये रखना है, तो युद्धों से उपरत होना ही पड़ेगा। श्रन्यथा युद्ध का जो भयकर परिणाम है वह उनके सामने है ही।

प्रो॰ ग्राईनस्टाइन से किसी ने पूछा था कि—ग्रापके विचार से तृतीय विश्वयुद्ध कौन से शस्त्रों से लड़ा जाएगा ?' तब उन्होंने उत्तर देते हुए कहा—''मै तृतीय विश्वयुद्ध के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता, हा इतना अवश्य कहूँगा कि उसके बाद भी कोई युद्ध हुआ तो वह अवश्य ही लाठियों से लड़ा जाएगा।'' उक्त कथन से यही प्रतिभासित होता है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो वर्तमान सभ्यता और अब तक की हुई प्रगति का विनाश अवश्यभावी है।

त्राज के वैज्ञानिकों के उर्वर-मस्तिष्क ग्रधिक से ग्रधिक विनाशक तत्वों के निर्माण में सलग्न है। मार्शल जुकोब तथा ख़ुश्चेव ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि "ग्रब हवाई जहाज व जेट विमान केवल ग्रजायबघर की सामग्री रह गई है। ग्रानेवाली पीढियाँ ग्रजायबघर में जाकर कौतूहल वश देखेगी कि किसी जमाने में हवाई जहाजों से लड़ाई होती थी।" तात्पर्य यही है कि राकेट जैसे विनाशक तत्वों से ग्राज विश्व को बचाना एक समस्या वन गई है। यदि विश्व को निर्भय बनाना है तो वह ग्रणुवम व राकेट से नहीं, किन्तु ग्रहिंसा के द्वारा ही बनाया जा सकता है।

वर्तमान मे भारत ग्रौर पाकिस्तान का तनाव भी विश्व के लिए खतरे से खाली नहीं है। इससे दोनो विकासोन्मुख देशो को क्षति की सम्भावना है। विगत युद्ध के परिखामो से दोनो को सावधान होना है भ्रौर सोचना है। यदि इस तनाव को समाप्त करने मे म्रहिसाशक्ति का यथोचित उपयोग किया गया तो दोनो राष्ट्र भयकर सभाव्य क्षति से बच सकते है। यह सुविदित है कि युद्ध से अब तक किसी को शान्ति नही मिली। जिसने बड़े शौर्य के साथ लड़ाईयाँ लड़ी, कीट-पतगों की भाति जन-संहार किया, श्रन्त मे उनका हिंसा-पीड़ित हृदय यही कहता रहा—"युद्ध बहुत बुरा है—तन, घन श्रौर जन श्रादि सभी दृष्टियों से युद्ध बुरा है।" प्रियदर्शी श्रशोक ने कॉलग की लड़ाई लड़ी। उसमें लाखो व्यक्ति मारे गये। सहस्रो माताश्रो की गोद सूनी होगई । सहस्रों रमिएयो का सुहाग लुट गया। किन्तु क्या श्रशोक की श्रात्मा को वास्तविक शान्ति प्राप्त हुई ? नहीं। कलिंग-विजय के बावजृद भी श्रशोक की ग्रग्तमा मे एक तडफ थी, एक टीस थी। वह टीस ग्रौर तडफ ग्रणोक को उद्वेलित वना रही थी । हतप्रभ-सा होकर ग्रशोक चिन्तन के ग्रनन्त सागर में डुविकयाँ लगाता हुग्रा सोचता रहा—युद्ध लडकर मैने क्या पाया है ? इस विजय की उपलब्धि क्या है? जो व्यक्ति युद्ध मे मारे गये उनके भी कई प्रिय जन-स्वजन होगे ? उन पर क्या वीती होगी ? उनकी वियोगाग्नि मे वे सब किस प्रकार तड़फ रहे होगे ? उनके हृदय से मेरे प्रति कितने अभिशाप के शोले उठते होंगे ? इन्हीं विचार-तरगो से तरिगत वने ग्रशोक का हृदय भर गया, ग्रीर हृदय की वह भ्रनन्त वेदना चक्षुग्रों की खिड़की से ग्रश्रु वनकर वाहर निकल पड़ी।

भ्रन्ततोगत्वा भ्रशोक युद्ध से सदा के लिए विरत हो गया और भ्रहिसा भगवती की प्रशात गोद की शरण ग्रहण कर ली। भ्रशोक का युद्ध-जनित भ्रन्तर परिताप भ्राखिर भ्रहिसा की शीतल छाया मे भ्राने से ही शान्त हुन्ना।

#### समस्या का समाधान

वहुत से व्यक्तियों का यह दृष्टिकोएा है कि राष्ट्रीय या म्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर हिंसा के द्वारा ही कावू पाया जा सकता है। किन्तु वस्तु-स्थिति इससे सर्वथा विपरीत है। हिंसा से समस्या मुलभती नहीं, बिल्कि ग्रिघिक उलमती है। राख के नीचे दबी हुई ग्राग किसी भी समय प्रकट हो सकती है, श्रीर जान माल की तवाही का कारण बन सकती है। वैसे हिंसा से एक बार समस्या सुलक्षी-सी प्रतीत होती है, किन्तु वास्तव मे वह पुन दुगुने वेग से उभर कर मामने श्राती है, जो ग्रत्यन्त भयकर सावित होती है। हिंसात्मक युद्ध से किसी प्रवल-शक्ति को एकवार परास्त किया जा सकता है, पर दूसरे ही क्षरा परास्त हृदय में खून की पिपासा जागृत हो उठती है। श्रीर वह तीव्र वेग के साथ श्रपने शत्रु को पराजित करने के लिए मचल पड़ती है। : 'इस प्रकार हिंसा-प्रतिहिंसा की एक लम्बी भ्यू खला-सी चल पडती है। वस्तुतः हिंसा-प्रतिहिंसा की न्धु खला ही शस्त्रों के विकास का इतिहास है। पत्यर से गदा, गदा से तीर, श्रौर तीर से श्राग्नेय-ग्रस्त्रों की उत्पत्ति हुई। समय ग्राने पर इन्हीने ग्रौर भयकर रूप मे तोप ग्रौर मशीनगन को जन्म दिया, भीर उनका प्रतीकार हुआ भ्रणुवम से। प्रतिकिया यही न हकी, एक पग आगे वढकर हाइड्रोजन का आविष्कार भी सामने म्रागया। यद्यपि मानव-वश के विनाश के लिए तो जो कुछ मौजूद है, वहीं काफी है, किन्तु कौन कह सकता है कि यह हिंसात्मक प्रतिक्रिया यही समाप्त हो जायेगी ? जब एक ड्राम 'बोटूलीनस' जहर की एक शुद्ध मात्रा दो करोड़ श्रादिमयों को एक साथ नष्ट कर सकती है, जैसा कि सन् १६४७ में जनरल एसेम्बली के सामने पेश किये गये मेमोरेण्डम में कहा गया है, तो भ्रव मानव-वंश के सुरक्षित भविष्य की

आशा करना भी व्यर्थ है। जब तक कि युगधारा नही बदलती...।" नये से नये और तीव्र से तीव्रतर शस्त्रों का आविष्कार होने पर भी मानव के समक्ष गुद्ध की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। यह समस्या यदि कभी सुलभंगी तो अहिंसात्मक शक्ति से ही सुलभ सकेगी। अतएव अब अहिंसा की दिशा में कदम बढ़ाने होगे। भले ही प्रारम्भ में उसमें विजय-चिन्ह परिलक्षित न हो, पर अन्त में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। बशर्ते कि दृढ आत्म-विश्वास व धैर्य के साथ आगे बढ़ा जाए।

एकवार गाँधी जी से किसी ने कहा-"हिटलर दया नहीं जानता । श्रापकी श्राघ्यात्मिक-पद्धति उसके सामने कामयाव नही होगी।" इस पर गाँधी जी ने श्रत्यन्त गभीरता से उत्तर देते हुए कहा-"ग्राप सही हो सकते हैं, ग्राज तक के इतिहास मे कोई ऐसा प्रमारा नहीं जब कि किसी देश ने अहिंसात्मक प्रतीकार किया हो। यदि हिटलर पर मेरे कष्ट सहन करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। इसके लिए मुभे कोई मूल्यवान चीज नहीं खोनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रात्म-सम्मान ही सबसे ग्रधिक रक्षणोय वस्तु है, भीर वह हिटलर की दया के अधीन नहीं। लेकिन अहिंसा पर विश्वास करने वाला होने के नाते में इसकी शक्तियो को सीमित नही मानता । आज तक हिटलर और उसके समान अन्य विजेताओ का अनुभव इसी पर ग्राधृत है कि लोग शक्ति के सामने भुक जाते हैं। शस्त्रहीन स्त्री, पुरुष ग्रीर वच्चों के द्वारा किया गया द्वेष रहित भ्रहिसात्मक-प्रतिरोध उन के लिए एक नया अनुभव होगा। कौन कह सकता है कि उनका स्वभाव उच्च एव मानवीय शक्तियो से परिचित नहीं, या उनका उन पर कोई ग्रसर नहीं पड़ सकता ? उनमें भी तो वही ग्रात्मा है जो मुक्त मे हैं।"

साहसी व ग्रात्म निष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। ग्रहिसा विश्व शान्ति का ग्रमोघ ग्रस्त्र है। यदि शाति की पुकार करने वाले राष्ट्र वास्तविक शांति चाहते हैं और युद्धों से उपरत होना

५. गांघी धीर विश्वज्ञान्ति, पु० १५।

<sup>-</sup>देवीदत्त शर्मा

६. देवोदस शर्मा द्वारा गांधी घौर विश्व शान्ति, मे उद्धृत, पू० ४०

चाहते हैं तो उन्हे भ्रहिसा को भ्रपनाना ही होगा। एक विचारक के भव्दो मे—"यदि मनुष्य जीवन चाहता है, मृत्यु नही, वह विकास चाहता है, भ्रवरोध नही, वह सगठन चाहता है, विघटन नही, तो भ्रहिसा भ्रावश्यक ही नही भ्रनिवार्य भी है।" समस्त राष्ट्रो की भ्राधारिशला ग्रहिसा है। इसी के भ्राधार पर सामाजिक, भ्रार्थिक भ्रीर राजनैतिक विकास एव उत्कर्ष सभव है।

## हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ ऋौर भारत सरकार

भारत कितना महान् देश है । ह्यू-एन-साग, फाहियान, मेगस्य नीज ग्रादि विदेशी विद्वानों ने ग्रत्यंन्त गौरव के साथ इसका गुरागान किया है। इस धरती पर बड़े-बड़े तीर्थंकर, सत ग्रीर पैगम्बर हुए हैं, जिन्होने ग्रहिसा ग्रीर ग्रनेकान्त जैसे महान् सिद्धान्त प्रदान किये, पर खेद है कि आज इस देश में भी अहिंसा की छीछालेदर हो रही है। देश के बड़े वड़े राष्ट्र नेताग्रों व ग्रिधिकारी पुरुषों के लेखों ग्रौर भाषगो मे अहिंसा है, पर जीवन का मन्दिर उसमे सूना-सूना है। अहिंसा के नाम पर हिंसा का नग्न-ताण्डव हो रहा है। एक स्रोर भारत जहाँ भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी बान्ध, हीरा कुण्ड ग्रादि वाघ वाघ कर तथा विविध कल कारखाने खोलकर विकास की श्रोर ग्रग्रसर हो रहा, वहाँ दूसरी श्रोर विशाल वध शालाएँ, (कट्टी खाने) मुर्गी-उद्योग, मत्स्य-उद्योग ग्रादि हिंसात्मक प्रवृत्तिया बढ़ाकर श्रपनी पावन ग्रार्थसस्कृति का नाश भी कर रहा है। सन्देह नही, महात्मा गाधी की ग्रहिंसा नीति में पनपने वाला भारत पूर्विपक्षा भाज अधिक मासाहार की श्रोर मुका जा रहा है। अहिंसा श्रार्यसस्कृति का प्राण् है। इस विषय पर लच्छेदार भाषण देने वाले भी मांसाहार की उत्तेजक प्रवृत्तियों में सहयोगी वन रहे है। ग्रतीत के पृष्ठों से ज्ञात होता है कि विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा करने के पश्चात् जो श्रपने मौलिक सस्मरण व अनुभव लिखें हैं, वे श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान फाहियान जिसने

सं० ३६६ से ४१४ तक भारत की डायरी में लिखता है—"चाण्डालों के सिवाय कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव का वध नहीं करता है। न कोई मद्यपान ही करता है श्रोर न कोई जीवित पशुश्रों का व्यापार ही करता है।" इसी प्रकार सुप्रसिद्ध घुमक्कड़ रोम निवासी मार्कों पोलों ने भारत वर्ष की यात्रा की थी। वह ग्रपनी डायरी में ग्रपने यात्रा-सस्मरण इस प्रकार उट्टकित करता है—"चाण्डालों के सिवाय कोई भी व्यक्ति मांस ग्रादि नहीं खाता है। कोई भी व्यक्ति जीवों की हत्या नहीं करता। यदि किसी को पशुमास की जरूरत हो, तो उसे दूसरे देशों से विदेशियों को बुलवाकर पशुवध के लिए नौकर रखना पडता है।" यह है हमारी श्रार्य-संस्कृति की उच्चता? ग्रांज कहा है यह उच्चता श्रोर पवित्रता? वह तो बेचारी नर-पिशाचों की डाढ़ के नीचे ग्रांकर पिस गई है। श्रांज उसका ग्रवशेप भी दिखलाई नहीं पड़ता है।

#### वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग

भारतीय चिन्तन का मूलभूत तथ्य यह रहा है कि जन-जीवन में ग्राहिसा ग्राहिक से ग्राहिक वढती रहे पनपती रहे। किन्तु खेद है कि ग्राज के मानव ने ग्राहिसा के उच्चादर्ण को भुला दिया है। ग्रापनी स्वार्थ-लिप्सा के मुरमुट मे पडकर वह दानवीय-लीला का खुला प्रदर्शन कर रहा है। ग्राष्ट्रचर्य तो इस वात का है कि ग्राज भारत सरकार स्वयं मासाहार पर बल देकर हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ वढा रही है। पशुग्रो को कत्ल करने के लिए वैज्ञानिक यत्रो का प्रयोग करने का सोचा जा रहा है, देवनार का कत्लखाना प्रभृति जिसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। इसके लिए भारतीय जनता का प्रवल विरोधात्मक स्वर उठ रहा है, किंतु सरकार को उसकी कोई परवाह नही है। एक दिन वह था जब भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध तथा प्रेम के पुजारी ईसा के धर्म सन्देशों का समस्त एशिया में प्रचार किया जाता था, किन्तु ग्राज भारतीय लोग वन्दरों, कुत्तो ग्रोर चूहों को मारने में वीरता दिखा रहे हैं। हजारों लाखों वन्दर प्रतिवर्ष

७ भारत वर्षं का इतिहास

विदेशो मे निर्यात किये जाते हैं। बतलाया जाता है कि इन बन्दरों का रक्त मशीनो द्वारा खीच लिया जाता है। कई व्यक्तियो ने इनकी इस निर्मम हत्या को अपने नेत्रों से देखा है। फिर भी निर्यात करने वाले मानवो का राक्षसी हृदय परिवर्तित नही हुग्रा । हमारे परिताप की सीमा नही रहती जब हम देखते है कि भारत सरकार गाय जैसे उपयोगी पशु के वध को भी विदेशी मुद्रा उपाजित करने के प्रलोभन मे फँस कर प्रोत्साहन दे रही है। प्राचीन काल से ही भारत वर्ष मे गाय का विशेष महत्त्व रहा है। कृषि-प्रधान इस देश के जन जीवन का यह गाय मुख्य आधार रही है। देश की अधिकाश जनता गौ को माता तथा देवता मानकर उसकी पूजा करती हैं। उसके प्रति एक विशेष म्रादर भावना रखती है। इसका वास्तविक कारण उसकी म्रत्यधिक उपयोगिता ही है। वह दूध, दही, घृत जैसे जीवन के लिये ग्रनिवार्य पदार्थों की देने वाली है। कृषि की रीढ़ है। श्री कृष्ण ने गौस्रो को चराकर 'गोपाल' पद प्राप्त किया। जैन शास्त्रोमे उल्लेख है कि भगवान् महावीर के श्रावको के गोकुल मे हजारो गाये पाली थी। इस प्रकार भारतीय सस्कृति मे गौ का विशिष्ट स्थान निर्विवाद है स्रौर वर्तमान काल मे भी उसकी उपयोगिता से कोई इन्कार नहीं कर सकता।

एक समय इस देश मे दूध दही की निदयाँ बहती थी, गोधनविनाश के कारण श्राज यह श्रमृत दुर्लभ हो गया है। मध्यम श्रेणी
के गृहस्थ श्रपने बाल बच्चो को भी पर्याप्त दूध-घी नही दे पाते।
गो को माता मानकर पूजने वाले देश मे श्राज बच्चे दूध के लिए
तरसते है, मक्खन के तो दर्शन ही कहाँ? जहाँ गो-मासभक्षी कहे
जाने वाले देशो मे दूध की निदयाँ बह रही है। क्या यह भारत के
निवासियों के लिए शर्म की बात नही है? पिछले दिनों में जो ससार
के बाजारों के भाव प्रकाशित हुए उसमे बताया गया है कि देहली
की श्रपेक्षा लन्दन में दूध श्रोर मक्खन श्रधिक शुद्ध श्रोर श्रिषक
सस्ता मिलता है। भला जिस देश में प्रतिदिन तीस हजार गायों के
गले पर छुरी चलाई जाती हो, वहाँ इस प्रकार की दीन-दशा पैदा
न होगी? श्राध्चर्य तो यह है कि भारत की प्रजातांत्रिक सरकार
इस जघन्यतम व्यवसाय को बढावा देने की योजना में सलग्न है!
पिछले कुछ समय से भारतीय सन्त-महात्माश्रो का घ्यान इस श्रोर
श्राक्षित हुश्रा है। उन्होने गौ-वध निरोध के लिये प्रवल श्रान्दोलन

स्रारम्भ किया है। पुरी के जगद्गुरु शकराचार्य ने सतत्तर दिन तक तथा श्रन्य सन्तों ने भी लम्बे-लम्बे श्रनशन किये हैं। किन्तु श्रव तक सरकार सही विचार पर कहाँ ग्राई है। विश्वास है कि यह श्रान्दोलन गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाने मे श्रन्तत सफल होगा श्रीर भारत के भाल से यह कलक का टीका मिटकर ही रहेगा।

इस सम्बन्ध मे भारतीय सरकार को दीर्घ-दृष्टि से काम लेना चाहिए। क्योंकि सरकार को यदि सचमुच लोकतन्त्र को जीवित रखना है, देश की गति-विधि को ठीक तरह से सचालित किए रखना है तो जनता के समवेत स्वर की तरफ प्रपना घ्यान केन्द्रित करना ही होगा।

श्राज हिंसात्मक प्रधृत्तियों की रोक-याम के लिए उसे -श्रहिसा का श्रभियान श्रधिक से श्रधिक तेज करने की श्रावश्यकता है। यदि श्रहिंसा की उपेक्षा कर दी श्रोर हिंसा का प्रवाह प्रवाहित होता चला गया तो निश्चय ही यह स्वर्गीय भूमि नरकागार के रूप में परिएत हो जाएगी। इस दिशा में डाक्टर वासुदेवशरए। श्रग्रवाल के विचार दर्शनीय हैं—''जब मानव जाति हिंसा की चरम सीमा पर पहुँच-चुकी है, तब ऐसे समय में श्रहिंसा ही एक मात्र श्रवलम्बन है। यदि मानव को महाविनाश में विलीन नहीं हो जाना है तो श्रहिंसा की चिरन्तन वाएंगी का उसे पुन श्राविष्कार करना होगा। जिस बुद्धि-ने श्रगुकी सूक्ष्म शक्ति का विघटन किया है, वही बुद्धि श्रहिंसा की जीवनी-शक्ति का मार्ग समक्षने की शक्ति रखती है।"

यहाँ डा० ग्रग्नवाल के कथन में हम इतना ग्रौर जोड देना चाहते हैं कि जिस देश को सहस्राव्दियों से ग्राहंसा की विरासत मिली, वह देश भारत ग्रव ग्राहंसा की जीवनीशक्ति विश्व को समभाए, वह समय ग्रा गया है। किन्तु यह होगा तभी जब भारतीय नेता, जो राजनीति ग्रौर शासन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वय ग्राहंसा के भारतीय वृष्टिकीए को हृदयगम करें ग्रौर ग्राहंसा को ही ग्रादर्शमान कर उसके पथ का ग्रनुसरएए करें। यह ठीक है कि ग्राज बौद्धिक-जगत में ग्राहंसा मान्य हुई है, पर दुर्भाग्य से जीवन के क्षेत्र में वह प्रवेण नहीं कर पाई है। ग्राज ग्राहंसा को जीवन में ग्राधिक स्थान देकर हिंसात्मक प्रवृत्तियों का दमन किया जाए तभी वह लाभप्रद हो सकती है।

દ્દ

# विज्ञान पर त्र्यहिंसा की स्विशाम विजय

विज्ञान का जिस ढङ्ग से विकास हुग्रा ग्रौर हो रहा है उसे देखते हुए वह मानव को तात्कालिक भौतिक लाभ पहुँचा सकता है, पर, उसमे विघ्वस की सभावनाएँ ही श्रधिक हैं। श्राज पश्चिमी संसार भौतिक समृद्धि के शिखर पर पहुच चुका है, पर उससे उसे क्या मिला ? विष्वस व ग्रस्त्र । हाईड्रोजन बम । ग्रगाुबम ग्रौर दूरमारक राकेट !! जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व ग्रातकित है। यह सत्य-तथ्य है कि ग्राए।विक-युद्धों से विश्व को कभी शान्ति नहीं मिल सकती । अगु-अस्त्रों के प्रयोगों के समय ग्राईस्टाइन ने उचित ही कहा था- "ग्रब हमारे सामने दो ही विकल्प है, या तो हम एक साथ जीएंगे या एक साथ मरेंगे।" वस्तुत. ग्राधुनिक युग मे विज्ञान-मस्तिष्क ने जो भयद्धर हिंसा के साधन प्रस्तुत किये हैं, उन सबका प्रतीकार अहिंसा द्वारों ही किया जा सकता है। यदि कोई यह सोचे कि हिंसा के द्वारा हिंसा का उन्मूलन कर ग्रहिंसा की प्रतिष्ठा की जाए तो यह उसकी अज्ञता ही है। क्यों कि शस्त्रों से शस्त्र कभी काटे नही जा सकते। तलवार से तलवार नही जीती जा सकती। भगवान् महावीर ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है ससार में एक से बढकर दूसरा शस्त्र है, किन्तु अशस्त्र अर्थात् अहिंसा से बढकर और कुछ नहीं है। जगत् का ग्रन्त भले ही हो जाए, पर शस्त्रो की प्रतिस्पर्द्धी का श्रन्त शस्त्रो से नही हो सकता। भयानक से भयानक शस्त्रों को शस्त्रो से नही, ग्रशस्त्र से ग्रर्थात् ग्रहिसा से ही जीता जा सकता है।

म् स्रित्य सस्यं परेण पर, नित्य धसस्य परेण पर। —आचाराग २।३-४। १७म

इसी प्रकार युद्ध के द्वारा युद्ध भी बन्द नहीं किये जा सकते। अतीत का इतिहास हमारी आंखों के सामने हैं। हिंसा से कभी किसी ने विजय प्राप्त नहीं की और यदि प्राप्त की भी तो उसमें स्थायित्व नहीं रहा। अहिंसा द्वारा सम्पादित विजय स्थायी एवं शाश्वत होती है। इसी शाश्वत—सत्य को दिनकर जी ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है—

ऐसी शान्ति राज करती है, तन पर महीं, हुवस पर। नर के ऊँचे विश्वासों पर, श्रद्धा, भक्ति, प्रगय पुर।।

चण्डकौशिक की हिंसा पर महावीर की ग्रहिसा ने, अर्जुनमाली की हिंसा पर सुदर्शन की ग्रहिसा ने, सम्राट् प्रदेशी की हिंसा पर श्रमण केशी की ग्रहिसा ने, दुष्यन्त की हिंसा पर ग्राश्रम के सात्विक ऋषियों की ग्रहिसा ने विजय प्राप्त की। वस्तुत वही इनकी विजय चिर-स्थायी एवं सच्ची विजय थी। उक्त घटनाएँ हिंसा पर ग्रहिसा की विजय का चिरन्तन सत्य स्पष्ट कर रही है।

भारतीय संस्कृति के तत्वचिन्तक मनीषियों ने विश्वशान्ति का वास्तविक श्राधार श्रिंहसा को ही माना है। श्रिंहसा ने विश्व के रगमच पर वे श्रद्भुत कार्य करके दिखाये है, कि जिनकी कल्पना मानवमस्तिष्क में नहीं थी। भारत की स्वतन्त्रता, कोरिया का गृह-युद्ध, कागों श्रीर मिश्र के उदाहरण इतने ताजे हैं कि शान्ति-स्थापना के कार्यों में इस पर श्रिष्ठक प्रकाश डालने की श्रावश्य-कता नहीं।

#### मारत को श्रहिसात्मक नीति

भारत सदा से शान्तिप्रिय देश रहा है। इस भूमि पर राम, कृष्ण, बुद्ध व तीर्थकर महावीर ग्रादि महापुरुष हिंसा व युद्ध से

६. राजप्रश्नीय सूत्र।

१० न खलु न खलु बाण . सिन्नपात्योऽयमस्मिन् ।
मृदुनि मृगद्यारीरे पुष्पराज्ञाविवान्नि ।।

<sup>---</sup>भारतीय सस्कृति, साने गुरू जी मे उद्धृत

पीड़ित-विश्व को समय-समय पर शान्ति का सन्देश देते रहे हैं। उसी का यह सुफल है कि भारत का विश्वशान्ति के क्षेत्र मे सुदीर्घ-काल से बहुत बड़ा योग रहा है। भारतीय जनता का यह सुदृढ विश्वास है कि राष्ट्रों की सीमाएँ युद्ध के द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती, ग्रीर न द्वेष-घृणा के द्वारा ही किसी का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। भारत का चितन तो सदा यह रहा है कि न तो किसी पर ग्राक्रमण करना ग्रीर न किसी का प्रदेश ही हथियाना। वह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सस्थापित करना चाहता है। वह श्रपनी सुरक्षा की गारण्टी ग्रणुग्रायुघों से नहीं, किन्तु पारस्परिक मैत्री से प्राप्त करना चाहता है। वह विश्व के प्रति सदा यही मगल कामना करता रहा है—"सब सुखी हो, सब नीरोग हो, सब एक दूसरे का भला देखें, ग्रीर कोई दु.खी न हो।" यह पावन भावाभिन्यञ्जना विश्व के सभी राष्ट्रों एव मानव मात्र के लिए श्रपेक्षणीय है।

युद्ध एक समस्या है। श्राज का ससार युद्ध की विभीषिका को विशेष सत्रस्त दृष्टि से देख रहा है। ग्रत. यदि किसी भी राष्ट्र ने हिंसात्मंक निरोध के सम्बन्ध को लेकर ग्रहिंसा की दिशा में ग्रपने सिक्तिय चरण बढाए तो निश्चय ही ग्रहिंसा के इतिहास में वह एक नूतन ग्रध्याय जोडने वाला सिद्ध होगा।

इस विषय मे विश्व को ग्रन्य राष्ट्रो की भ्रपेक्षा भारतवर्ष से श्रिष्ठक ग्राशा है, यह कोई न कोई शान्ति का मार्ग ढूँढ निकालेगा। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, जो वस्तुत श्रीहंसात्मक नीति से युद्ध की समस्या को हल करना चाहता है। किसी न किसी वार्तालाप से ही सुलह हो जाए यही उसका ग्रन्तर्भाव है।

यद्यपि युद्ध भारत की मूल प्रेरणा नहीं है, तथापि कुछ समय पूर्व चीन ने सीमा विवाद के नाम पर सहसा छल युक्त हिसात्मक आक्रमण किया, और जिसके लिए शान्तिप्रेमी भारत को श्रात्म-रक्षण के लिए प्रतीकार करना पडा। पर इसमे उसे कर्तई प्रसन्नता न थी। भारत ने इसे एक प्रकार से श्रापद्धमं माना है।

ग्रभी-ग्रभी गत वर्ष ही पाक, हिन्दुस्थान को ग्रपनी युद्ध-लिप्सु वृत्ति का पूर्ण परिचय दे चुका है, ग्रौर उसे ईट का उत्तर पत्थर से मिल जाने के वावजूद भी वह ग्रपनी इस दुष्टवृत्ति को कम नहीं कर पा रहा है। पुन' युद्ध के मोर्चे पर ग्राने के लिए वन्दर की तरह उछल-कूद मचा रहा है। पर यह निश्चित है कि भारत अब किसी भी दृष्टि से न पीछे हैं और न पीछे ही रहेगा। भारत इसके लिए द्रियत्यन्त सचेष्ट है कि जहा तक अहिंसात्मक नीति से समभीता हो जाए, अति श्रेयस्कर है, भारत की इस पित्र नीति का सर्वत्र प्रभाव हैं। अगुअस्त्रों से सुसज्जित घनी राष्ट्र अमेरिका, रूस व ब्रिटेन आदि ने भारत की इस रीति-नीति की मुक्त-कण्ठ से सराहना की है और इसे समन्वयवादी राष्ट्र कहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका व रूस ने तो अहिंसा की दिशा मे अपने चरग कुछ बढाने प्रारम्भ भी कर दिये हैं।

# श्ररापुरोद्धरा प्रतिबन्ध-सन्धि

e l

श्राघुनिक विज्ञान की बदोलत किस प्रकार के भीष एतम सहारक प्रस्त्र-शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, यह हम देख चुके हैं। पर, यह तो निविवाद है कि यदि इन अस्त्रों के द्वारा युद्ध लड़ा गया तो न युद्ध करने वाले ही बच सकेंगे और न ही वे जिन पर ग्रस्त्रो का प्रयोग किया जाएगा । अत. ग्राज विश्व के मूर्घन्य राष्ट्रो को इस समय इस बात पर विशेष घ्यान केन्द्रित करना है कि नि.शस्त्री-करए। व ग्रसुपरीक्षरा पर प्रतिबन्ध लगाकर विश्व को धन-जन की महान हानि से बचाया जाए । यदि शस्त्रीकरण तथा श्रगु-परीक्षणो की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्घा की परिसमाप्ति नहीं हुई तो एक दिन भ्रम्बल मानवता के नाश होने की सम्भावना है। भ्राज विश्व के वडे राष्ट्र रूस, अमेरिका तथा ब्रिटेन अदि शस्त्रीकरण और असु-परीक्षण की घृणास्पद प्रतिस्पर्घा का परित्याग कर शातिपूर्ण सहयोग के पथ पर अग्रसर हो जाएँ तो निश्चय ही संसार सुख की स्रोर बढ सकता है। यद्यपि इसके किए कुछ शान्तिशिय राष्ट्रो ने पहल की है, भ्रीर वे कृतसकल्प भी हुए हैं। यूरोप जैसे कुछ देशों में अणु-परीक्षरों के विरोध में श्रान्दोलन, संगठन तथा सत्याग्रह श्रादि किये जाने लगे हैं। तथा फौज का विघटन करके हथियारों को समुद्र में फेक देने के विचार श्राज के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में लहराने लग गये है। पर, यह स्मरण रहे कि हमे इतने पर से ही संतोष की सांस नही लेना है। इसके लिए भ्रावण्यक तो यह है कि सभी बड़े राष्ट्रों के प्रधान मिलकर एक स्थान पर बैठे भीर पुन' इस प्रश्न पर ठण्डे मस्तिष्क से विचार करें। तथा पारस्परिक सहयोग का स्वर्णिम सूत्र तैयार करके विश्व को निर्भय वनाएँ।

सन् १६६१ के लगभग बेलग्रेड मे तटस्थ राष्ट्रो का एक सम्मेलन हुआ था जिसमे नि.शस्त्रीकरण व पारमाणविक विभीषिका पर विचार किया गया। उसमे श्री लंका की प्रधानमित्रणी श्रीमती भण्डार नायके भ्रपने हृदय के उद्गार अभिन्यक्त करती हुई बोली —

"में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिर्फ श्रपने राष्ट्र की प्रधानमत्रिणी की हैसियत से ही नहीं श्रायी हूं, बल्कि एक स्त्री श्रीर मा की हैसियत से भी""।

""में एक क्षरण के लिए भी ऐसा विश्वास नहीं कर सकती कि दुनिया में कोई ऐसी भी माँ है, जो अपने बच्चों के पारमाणिक सिक्तिय घूल से शिकार होने और घुल-घुलकर मरने की सम्भावना पर विचार कर सके।"

"महान शक्तियों के नेतागएा, जिनके हाथों में युद्ध न चाहने वाली लाखों जनता ने सत्ता सौंप दी है, उन्हें कभी-भी यह श्रिषकार नहीं है कि वे किसी भी विशेष सिद्धान्त या श्रादर्श के लिए भयानक विघ्वंसक-शक्ति वाले पारमाएगविक युद्ध छेड़ें।"

#### × × ×

भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपने विचार प्रकट करते हुए कहा—

"मानवता खतरे मे हैं। हमे इसी पहलू से सोचना है, यानी जो जरूरी सवाल है उस पर हम पहले सोचें और यह जरूरी सवाल है युद्ध और शान्तिका। जब विश्व विनाश की ओर बढ रहा है, तो दूसरे सवाल गौरा है '।

" 'मुक्ते वडा ही ताज्जुब होता है कि महान् शिक्तयाँ इसे इज्जत का प्रश्न बनाकर श्रपनी-अपनी बात पर दृढ है श्रीर यह इतनी महान् श्रीर शिक्तशाली हैं कि शान्तिवार्ता के लिए तैयार नहीं। मेरा विश्वास है कि यह एक गलत रुख है। इसमे जनकी इज्जत का ही प्रश्न नहीं, बिल्क मानवजाति के भविष्य का भी प्रश्न है।"

× × ×

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो कहते हैं-

"वेलग्रेड-सम्मेलन का उद्देश्य महान्शक्तियो को यह वतला

# त्ररापरीवरा प्रतिबन्ध-सन्धि

9

श्राधुनिक विज्ञान की बदोलत किस प्रकार के भीषणतम सहारक धस्त्र-शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, यह हम देख चुके हैं। पर, यह तो निविवाद है कि यदि इन अस्त्रों के द्वारा युद्ध लंडा गया तो न युद्ध करने वाले ही बच सकेंगे और न ही वे जिन पर ग्रस्त्रो का प्रयोग किया जाएगा । स्रत. स्राज विश्व के मूर्घन्य राष्ट्रो को इस समय इस बात पर विशेष घ्यान केन्द्रित करना है कि नि शस्त्री-करण व अगुपरीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाकर विश्व को धन-जन की महान हानि से बचाया जाए । यदि शस्त्रीकरण तथा श्र्या-परीक्षणो की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्घा की परिसमाप्ति नही हुई तो एक दिन ग्रस्तिल मानवता के नाण होने की सम्भावना है। ग्राज विश्व के बड़े राष्ट्र रूस, ग्रमेरिका तथा ब्रिटेन ग्रादि शस्त्रीकरण श्रीर श्रगु-परीक्षरां की घृगास्पद प्रतिस्पर्धा का परित्याग कर शांतिपूर्ण सहयोग के पथ पर श्रग्रसर हो जाएँ तो निश्चय ही संसार सुख की स्रोर बढ सकता है। यद्यपि इसके किए कुछ शान्तिशिय राष्ट्रो ने पहल की है, श्रीर वे कृतसंकल्प भी हुए हैं। यूरोप जैसे कुछ देशों में श्रणु परीक्षणों के विरोध में धान्दोलन, संगठन तथा सत्याग्रह ग्रादि किये जाने लगे हैं। तथा फौज का विघटन करके हथियारों को समुद्र में फेंक देने के विचार भ्राज के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञो के मस्तिष्क मे लहराने लग गये है। पर, यह स्मरए। रहे कि हमे इतने पर से ही सतीप की सांस नही लेना है। इसके लिए आवश्यक तो यह है कि सभी बड़े राष्ट्रो के प्रधान मिलकर एक स्थान पर वैठे भ्रौर पुनः इस प्रश्न पर ठण्डे मस्तिष्क से विचार करें। तथा पारस्परिक सहयोग का स्वर्णिम सूत्र तैयार करके विश्व को निर्भय वनाएँ।

सन् १६६१ के लगभग वेलग्रेड़ मे तटस्य राष्ट्रो का एक सम्मेलन हुग्रा था जिसमे निःशस्त्रीकरण व पारमाणविक विभीषिका पर विचार किया गया। उसमे श्री लका की प्रधानमत्रिणी श्रीमती भण्डार नायके ग्रपने हृदय के उद्गार श्रीमव्यक्त करती हुई वोली –

"में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिर्फ अपने राष्ट्र की प्रधानमित्रणी की हैसियत से ही नहीं आयी हूं, बल्कि एक स्त्रों और मा की हैसियत से भी""।

"…में एक क्षरा के लिए भी ऐसा विश्वास नहीं कर सकती कि दुनिया में कोई ऐसी भी माँ है, जो श्रपने बच्चों के पारमाराविक सिक्य घूल से शिकार होने श्रीर घुल-घुलकर मरने की सम्भावना पर विचार कर सके।"

"महान शक्तियों के नेतागए, जिनके हाथों में युद्ध न चाहने वाली लाखों जनता ने सत्ता सौंप दी है, उन्हें कभी-भी यह श्रधिकार नहीं है कि वे किसी भी विशेष सिद्धान्त या श्रादर्श के लिए भयानक विध्वसक-शक्ति वाले पारमाएविक युद्ध छेड़े।"

× × ×

भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भ्रपने विचार प्रकट करते हुए कहा—

"मानवता खतरे मे हैं। हमें इसी पहलू से सोचना है, यानी जो जरूरी सवाल है उस पर हम पहले सोचें भ्रोर यह जरूरी सवाल है युद्ध भ्रोर शान्तिका। जब विश्व विनाश की धोर बढ रहा है, तो दूसरे सवाल गौएा है "।

"" मुक्ते वडा ही ताज्जुव होता है कि महान् शक्तियाँ इसे इज्जत का प्रश्न वनाकर श्रपनी-श्रपनी बात पर दृढ़ है श्रीर यह इतनी महान् श्रीर शक्तिशाली है कि शान्तिवार्ता के लिए तैयार नहीं। मेरा विश्वास है कि यह एक गलत रुख है। इसमें उनकी इज्जत का ही प्रश्न नहीं, बल्कि मानवजाति के भविष्य का भी प्रश्न है।"

× × ×

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो कहते हैं—

'विलग्रेड-सम्मेलन का उद्देश्य महान्शक्तियों को यह बतला

देना है कि विश्व का भाग्य सिर्फ उन्हीं के हाथों में नहीं रह सकता १९९१

'अंस्तुत सम्मेलन में नि शस्त्रीकरण व ग्रणुपरीक्षण प्रतिवन्ध के सम्बन्ध को लेकर पारस्परिक गम्भीर विचार-विमर्श हुग्रा। यह सम्मेलन कितने ग्रंश में कामयाव हुग्रा यह बतलाना तो इस समय शक्य नहीं है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसके पश्चात् भी शान्तिप्रिय राष्ट्र इस सम्बन्ध में सतत प्रयत्नशील रहे है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ५ ग्रगस्त १६६३ को मास्को में होने वाला सम्मेलन है। मास्को में कई राष्ट्रों ने मिलकर ग्रणुपरीक्षण प्रतिवन्ध-सन्धि पर शान्ति ग्रीर मेंत्री की कामना करते हु श्रपने हस्ताक्षर किये है।

प्रस्तुत सिन्ध पर फ़ास भ्रादि कुछ राष्ट्रो ने हस्ताक्षर नहीं किये। इसका प्रधान कारण यह है कि रूस भौर भ्रमेरिका श्रपने भ्रणु-हिथयारों के भण्डार को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रश्न का उचित समाधान हो गया तो वे भी प्रस्तुत सिन्ध पर हस्ताक्षर करने को प्रस्तुत हो जाएँगे, ऐसी भ्राशा की जाती है।

भारत के प्रधानमंत्री स्व० नेहरू ने श्रणुपरीक्षण प्रतिबन्ध-सिन्ध पर हस्ताक्षर को शीतयुद्ध की वर्फ पर पहली चोट बताते हुए विश्व के लिए प्रसन्नता श्रिभिव्यक्त की। श्री नेहरू ने कहा— "मास्को में श्राज (५ श्रगस्त को) इस सिन्ध पर हस्ताक्षर हो रहे हैं श्रीर प्रत्येक शान्तिप्रेमी को इसका स्वागत करना चाहिए। यद्यि परीक्षणो पर यह श्राशिक प्रतिबन्ध सिन्ध ही है, श्रीर निशस्त्री करण की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति नहीं है, फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह उस मजिल की श्रोर ले जाने वाला प्रथम सोपान है।" उन्होंने कहा—"भारत ने इस सिन्ध पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया है। हम यह मानते है कि युद्ध वर्जन-सिन्ध जहाँ भी हो, उसका स्वागत किया जाएगा क्योंकि उससे युद्ध का खतरा कम होता है।"

केंमिलिन में रूस की तरफ से श्रायोजित भव्य स्वागत समारोह में भाषण करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ख़ुश्चेव ने कहा—

११ पारमाराधिक विभीषिका — विक्रमादित्यसिंह की पुस्तक मे उद्घृत।

"ग्राशिक ग्रणुपरीक्षण प्रतिबन्ध-सिन्ध ग्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व का ग्रालेख है। मगर इस सिन्ध से ग्रणुयुद्ध का खतरा खत्म नही हुग्रा है, जब तक हिथयारों के लिए दौड जारी रहेगी तब तक यह खतरा बना रहेगा।" ग्रमेरीकी विदेशमंत्री श्री डीन रस्क ने ग्रणुपरीक्षण प्रतिबन्ध सिन्ध पर कहा—"यह एक ग्रच्छा पहला कदम है, ग्रौर यदि इसके ग्रनुगमन में ग्रौर कदम बढ़े तो मानव का शान्ति के लिए स्वप्न यथार्थ रूप पा सकेगा।" न्निटेन के विदेशी मंत्री ह्यू म ने प्रस्तुत सिन्ध के सम्बन्ध में बतलाया—"ग्राज के सुग्रवसर पर हम सबकों जो ग्राशावाद दिखाई दे रहा है, वह इस बात का प्रतिफल है कि रूस ग्रीर पश्चिम के नेता इस परिणाम पर पहुँच गए है कि ग्राणुविक युद्ध को कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक मानव परिवार श्रव इस भय से मुक्त हो सकता है कि उसकी भावी सन्तान हवा में मानव निर्मित कारागार से मुक्त रहेगी।" भ

उपर्युक्त राष्ट्रीयनेताओं के हृदय की यह भावाभिव्यञ्जना विश्वशाति की एक सुनहरी किरण है, जो हिंसा से श्रिहिंसा की श्रोर एव विध्वस से सृजन की श्रोर बढ़ने के लिए प्रबल प्रेरणा दे रही है। इसमे तिनक मात्र भी शका को श्रवकाश नहीं कि यह प्रेम-स्नेह की पताका है, जो विश्व के प्रागण में लहराती रहेगी युग युग तक ।



१२ दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ७ धगस्त १६६३ ई० ।

## प | अहिंसा और विज्ञान का मिलन

मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य शाश्वत सुख-शान्ति प्राप्त करना है। सूक्ष्म-दृष्टि से चिन्तन-मनन करने पर यह ज्ञात होगा कि मनुष्य मात्र की ही नहीं, पशुस्रों और पिक्षयों तक की प्रत्येक प्रवृत्ति में सुख-शान्ति का ही ध्येय निहित है। ज्ञान-विज्ञान का लाभ यद्यपि महत्वपूर्ण है, तथापि वह भी साध्य नहीं, साधन ही है और उसका साध्य सुख प्राप्ति ही है। अतएव यह स्पष्ट है कि जो ज्ञान-विज्ञान जीवन में सुख-शान्ति की सृष्टि कर सकता है, वहीं हमारे लिए उपादेय और श्रेयस्कर हो सकता है।

पिछले पृष्ठों में विज्ञान के सम्बन्ध में जो आलोचनात्मक दृष्टि प्रस्तुत की गई है, उससे स्पष्ट तथा विदित होगा कि आधुनिक विज्ञान जहां हमारे लिए कुछ सुख-सुविधाएँ प्रस्तुत करता है, वहाँ बहुत-से दु.ख एवं दुविधाएँ भी उत्पन्न कर रहा है। परिताप की बात तो यह है कि विज्ञान ने सुख की अपेक्षा दु:ख एवं विनाश की ही अधिक सृष्टि की है। विज्ञान के प्रभाव से आज हमारा जीवन अतिशय अशात, असन्तुष्ट, व्याकुल और विनाशोनमुख वन गया है।

यद्यपि विज्ञान इस युग का कोई श्रभूतपूर्व ग्राविष्कार नहीं है, वह सनातन है। किन्तु प्राचीनकाल के वैज्ञानिको की जीवन नीति एव दृष्टि भिन्न प्रकार की थी। उस समय विज्ञान ग्रौर राजनीति का क्षेत्र भिन्न भिन्न था। विज्ञान राजनीति के प्रभाव से सर्वथा मुक्त था। विज्ञानवेत्ता राजनीति को प्रभावित कर सकते थे, मगर राजनीति विज्ञानवेत्ता श्रों को प्रभावित नहीं कर सकती थी। इसी कारण तत्कालीन विज्ञान में श्रघ्यात्मोन्मुखता थी, कोरी भौतिकता श्रर्थात्

संहारकता नही थी। मगर आज वह बात नही है। आज का वैज्ञानिक राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना है। राजनीतिज्ञों के सकेत पर ही आज वैज्ञानिकों के प्रयास चल रहे हैं।

कितने दुख का विषय है कि सृष्टि का सर्वाधिक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक-वर्ग चादी-सोने के टुकड़ो के वदले अपने मस्तिष्क और कर्तृत्व को वेच डालता है! वह राजनीति को की उच्छृ खल महत्वा-काक्षाओं की पूर्ति का ग्रीजार मात्र बना हुआ है।

जिस दिन ससार के वैज्ञानिको की आतमा जागृत होगी और वे राजनीतिज्ञो की गुलामी करने से इन्कार कर देंगे, उसी दिन से विज्ञान विनाश के बदले विकास का सर्जक वन जाएगा। ग्रमगल से मंगल की श्रोर चल पडेगा। उसकी दिशा बदल जाएगी। वह मानवजाति की सुख-शान्ति के लिए प्रयत्नशील होगा। उन्हीं घडियो मे म्रहिसा के साथ विज्ञान का मगलमय समन्वय हो सकेगा भ्रीर जब विज्ञान का ग्रहिंसा के साथ समन्वय होगा तभी वह विश्व के लिए वरदान वन सकेगा, तभी मानव जाति दिव्यत्व की म्रोर वढ सकेगी। यह एक शुभ लक्षरण है कि ग्राज राजनीतिज्ञ, राष्ट्रनेता, समाजनेता और वैज्ञानिक भी ग्रहिंसा के साथ विज्ञान के समन्वय की म्रावश्यकता स्वीकार करने लगे है। ससार के विराट्शक्ति-शाली राष्ट्र इस दिशा मे सोचने लगे हैं। श्रमरीका और रूस के नेतास्रो की सद्भावना यात्राएँ अगर कूटनीतिक यात्रा न हो, तो इस तथ्य की पुष्टि करती है। यदि विचारो की इस दिशा में प्रगति होती रही तो उस दिन की सभावना की जा सकती है, जब सारा ससार सुख की नीद सो सकेंगा, किसी को किसी से भय न होगा, ग्रविश्वास ग्रौर ग्राशका न होगी। कोई किसी के ग्रविकार का भ्रपहरएा नहीं करेगा। युद्ध, कलह या संघर्ष के लिए कोई कारएा पैदा नहीं होगे। सोने-से दिन और चादी-सी राते कटेगी। मगर इस परिस्थिति के लिए अनिवार्य शर्त है-अहिंसा के अचल मे विज्ञान शिशु का पोषरा हो। विज्ञान को ग्रहिंसा के हाथों में सोप दिया जाए, और ग्रहिंसा माता विज्ञान को विश्वमगल के लिए प्रस्तुत करती रहे।

### सात: अहिंसा बनाम विश्वशान्ति

- \* प्रगति के पंख
- \* ग्राज का विश्व
- विश्व शान्ति का सुनहरा-स्वप्न
  - \* नैतिकता का सूर्योदय
    - \* दृष्टि का मोड़
  - \* श्रान्तरिक तनाव श्रौर युद्ध
- \* अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता
  - \* युद्ध ग्रीर ग्रहिसक का कर्तव्य
    - \* अध्यात्मवाद का निर्भर
- 🕈 विश्व शान्ति में भारत का योगदान
  - \* श्रहिसा बनाम विश्वशान्ति

#### प्रगति के पंख

9

मानव विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राग्ति है। इस शस्य-श्यामला घरती पर प्रनादिकाल से उसका ग्रस्तित्व है, भौर तभी से उसके सन्मुख विविध समस्याएँ उपस्थित होती रही हैं। पर समस्याग्रो से वह कभी निराश नहीं हुआ। अपने अदम्य उत्साह, शौर्य और बुद्धि-वल के साथ उनका प्रतीकार करता रहा, तथा प्रगति की दिशा में श्रपने मुस्तैद कदम बढाता रहा है। बौद्धिक बल के सहारे उसने ग्रपने भविष्य का निर्माण किया। सीमा ग्रीर मर्यादाग्रो की रेखा खीच कर जीवन को सुसस्कारित बनाया । सामाजिक, व्यावहारिक नियम-उपनियम के स्तभ स्थिर किये। जीवन की अनेक विकट समस्याग्रो के सही समाधान ढूँढ निकाले। इतना ही नही, किन्तु प्रगतिशील मानव ने प्रकृति के गूढरहस्यो का भी पता लगाया, भौर एक दिन प्रकृति की उन श्रंनन्त शक्तियो का वह शास्ता बन वैठा । उन्नीसवी शताब्दी के समाप्त होते-होते मानव द्वारा स्राविष्कृत विज्ञान एव यत्रो की सहायता से सृष्टि के सौन्दर्य मे श्रामूलचूल परिवर्तन होने लगा। जीवन का मूल्याकन भी नये मानदण्डो से किया जाने लगा। सामाजिक एव ग्रार्थिक-स्वतत्रता की भावना जागृत होने लगी। ग्रन्घविश्वास ग्रौर प्राचीन रूढियो की लोह-प्रु खलाएँ खन-खन करती हुई टूटने लगी। सामन्तशाही के रगीन हवाई महल ढहने लगे और लोकतन्त्र की भावना अन्तर मे अँगड़ाई लेने लगी। जागरण की शहनाई बज उठी। मानव नया बल नया सम्बल, नई स्फूर्ति, श्रीर नई चेतना लेकर श्रागे बढा । शोषरा. दलन व स्वार्थ के क्षुद्र ग्रावर्त से निकलकर विश्ववन्धुत्व, शान्ति तया संतोष के खुले प्रागण मे जीवन का वास्तविक मूल्यांकन करने लगा। वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से पिछड़े हुए देश उन्नत होने लगे प्रगति के पथ पर बढ़ने लगे। नये-नये ग्रामो व नगरो की नये ढंग से रचना होने लगी। सामाजिक, ग्रायिक तथा राजनैतिक समस्याएँ एक-एक करके सुलभने-सी लगी ग्रीर ऐसा ग्रनुभव किया जाने लगा कि इस घरती पर से सभी बुराइयां व दुर्वलताएँ समाप्त-प्रायः हो जाएगी। ग्रव मानवता उछल कूद के साथ संचरण-विचरण करती रहेगी। इस प्रकार मानव प्रगति के पख लगाकर ग्रानन्द के उस ग्रनन्त गगन मे उडाने भरने के लिए समुद्यत हो गया।

उस अनन्त गगन मे उडाने भरने के लिए समुद्यत हो गया।
पर, उसे क्या पता था कि वीसनी शताब्दी के प्रारम्भ होते ही नैज्ञानिकयन्त्र, जिन पर मिविष्य के सुनहरे स्वप्न-महल खड़े किये गये थे, मानव के लिए दारुण शोषण और उत्पीड़न के कारण भूत वन जायेंगे। लोभ की प्रवल भावना के आँधी तूफान से उद्योगपितयों व पूँजीपितयों के मिस्तिष्क विकृत होने लगे। अमीरी और गरीनी के बीच की दरार चौडी होने लगी। देश की सम्पत्ति कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित होने लगी। आर्थिक विषमता और वर्गभेद का दायरा विस्तृत होने लगा। औद्योगिक वस्तु के उत्पादन के तीव्र अनुपात ने प्रतिद्वन्द्वता उत्पन्न कर दी। एक दूसरे के स्वार्थ टकराने लगे। छीना-अपटी होने लगी। एक दूसरों के अधिकार व सत्ता हथियाने का विचार जन्म लेने लगे। बस इसी विषम वाद के गह्वर में महायुद्ध की ज्वालाए फट पड़ी।



#### ર

#### त्राज का वि**श्**व

ग्राज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र भयभीत है, ग्रातंकित है। वह न ग्रपनी ग्रान्तरिक स्थितियों से सतुष्ट है, ग्रौर न ग्रन्तर्राष्ट्रीय वातावरण से ही। सभी एक दूसरे से सशकित हैं। तनाव की खाई गहरी बनती जा रही है। मानवसमाज ग्रापाद मस्तक कांप-काप रहा है। जितनी विकट-सकट की स्थितियाँ वर्तमान में उपस्थित हैं, उतनी ग्रतीत में जन समाज को सभवत देखने को भी न मिली होगी।

श्राज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येकवर्ग श्रौर प्रत्येक राष्ट्र श्रपनीप्रपनी प्रवृत्ति में सलग्न है, श्रौर वह यही सोच रहा है कि
हम जो कुछ कर रहे हैं, वह सब मानवजाति के उत्कर्ष के लिए
ही कर रहे हैं। किन्तु उसकी इन प्रवृत्तियों पर किसकों संतोष
होगा? न जाने कब किसकी मानसिक ज्वाला भड़क उठे श्रौर कब
मानव समाज उसमें पतगे की तरह भस्म हो जाएगा। विश्व को
एकवार नहीं, किन्तु दो-दो बार महायुद्ध के ऐसे भयकर श्राघात
लगे हैं जिनसे वह कराह उठा। श्रव तक भी वह पूर्णतया संभल
नहीं सका है श्रौर तीसरे महायुद्ध की सहारक चर्चाएँ चल रही हैं।
यदि तीसरा युद्ध प्रारम्भ हो गया तो मानव समाज का श्रस्तित्व
श्रक्षुण्ण रहेगा या नहीं, यह श्राशका प्रत्येक व्यक्ति के दिल व दिमाग
को श्रशांत व उद्विग्न बनाये हुए हैं। इसी श्राशका से पीडित होकर
विश्वव्यापी शान्ति की पुकार चारो श्रोर से सुनाई पड़ने लगी है।
कोई भी राष्ट्र ऐसा न होगा जो शान्ति न चाहता हो। शान्ति मानव
के मन की उत्कट श्रिभलाषा है श्रौर वह प्रत्येक युग की एक विशिष्ट

कामना रही है, तथा उसके लिए कुछ न कुछ प्रयत्न भी जारी रहे है। किन्तु मानव को इस प्रयत्न में कितनी सफलता प्राप्त हुई यह तो इतिहास के पृष्ठों से ही जाना जा सकता है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विश्व शान्ति की स्थापना के लिए लम्बे-चौड़े अप्रयोजन किए गए, पर उसका परिगाम द्वितीय महायुद्ध के रूप में सामने ग्राया, जो पूर्व की अपेक्षा अधिक ही भयकर था। अत आज शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न करने से पहले इस बात का अनुसंघान अपेक्षित है कि किन कारगों से अशान्ति का प्रादुर्भाव होता है? उसके मूल में कौन-से ऐसे विषेले तत्वों की प्रधानता है, जिससे बार-बार मानवसमाज को ये दुदिन देखने पड़ते हैं? जब तक ग्रशान्ति के वीजों का अन्वेपगा और मूलोच्छेदन नहीं किया जाएगा तब तक शान्ति के लिए किए जाने वाले तमाम बाह्य प्रयत्न निष्फल होंगे।

एक युग था, जब मानवभौतिक शक्तियो से इतना अधिक परिचित न था और आवश्यक वस्तु के अभाव मे इधर-उधर भटकता था। एक दूसरे पर आक्रमण करता और आवश्यक अन्न-धन के परिपूर्त्यर्थ सघर्ष करता था। किन्तु इस विज्ञान के युग मे सघर्ष का उक्त कारण मानव समाज के लिए लागू नहीं होता। क्योंकि विज्ञान ने प्राकृतिक शक्तियों के असीम भण्डार खोल दिए है। आज मानव इतनी साधन-सामग्रियों का उत्पादन कर सकता है, कि वह अपनी पूर्ति के अतिरिक्त अन्य कइयों की आवश्यकताएँ पूर्ण कर सकता है। उसे भेडिये की तरह दूसरे पर गुर्राने की आवश्यकता नहीं, और न किसी का खून वहाने की ही आवश्यकता है।

किन्तु यह एक दु ख का विषय है कि मानव प्राकृतिक-शक्तियों का, जो जीवन में सहायक है, उपयोग समाज निर्माण में नहीं, किंतु विनाश में कर रहा है। जो पारमाण्यिक-शक्ति घरती को स्वर्ग बनाने का वरदान लेकर समुपस्थित हुई, ग्राज उसका उपयोग जन संहार में करके उसे ग्रामिशाप के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ग्राज श्रधिकांश शिवनयों का उपयोग मानव-कल्याण के स्थान पर मानव-विनाश के लिए हो रहा है। ग्रन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को ग्रिधकांचिक निर्मल एव मैत्रीपूर्ण वनाने के लिए जो सूचना प्रसारण के वैज्ञानिक साधन है—यन्त्र हैं, उनका उपयोग द्वेष, घृणा ग्रवि-

आज का विश्व १६३

श्वास एव श्रनैतिकता के प्रचार-प्रसार में श्रिष्ठकाधिक किया जा रहा है। यह मानव-मस्तिष्क की दुर्बलता व भटकन नहीं है तो क्या है। श्राज विज्ञान ने अपने अभूतपूर्व आविष्कारों द्वारा विश्व को बहुत छोटा बना दिया है। कोई भी किया-प्रतिकिया किसी भी भौगोलिक सीमा में क्यों न हो, वह क्षणभर में विश्वव्यापी रूप ग्रहण कर लेगी, क्योंकि सारा विश्व ही एकमेक वन चुका है। यदि दो छोटे राष्ट्र परस्पर युद्ध करते हैं, तो उसका प्रभाव उन्ही तक सीमित नहीं रहता। वह बें-बड़े शक्तिशाली व छोटे राष्ट्र भी उससे प्रभावित हो जाते हैं और जब ये राष्ट्र उसमें भाग लेने के लिए मैदान में कूद पडते हैं तो सपूर्ण मानवजाित को युद्धािन में मुलसना पडता है ।

# ३ विश्वशान्ति का सुनहरा स्वप्न

भ्राज विश्वशान्ति के सुनहरे स्वप्न को साकार करने के लिए प्रत्येक विचारशील मनुष्य उत्सुक है। किन्तु भौतिकविज्ञान की ग्रमित शक्तियों का दुरुपयोग होते देखकर क्या यह ग्राशा बँघती है कि मानव समाज का यह सुनहरा स्वप्न कभी पूर्ण होगा? एक दिन विश्व के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों व नेतास्रों ने बंडे गौरव के साथ कहा था कि - ''प्रथम महायुद्ध इसलिए लड़ा गया कि उसके द्वारा विषव मे लोकतन्त्रात्मक पद्धति सुरक्षित हो सके, भ्रौर विष्वव्यापी स्थायी शान्ति स्थापित हो सके। इसी लक्ष्यविन्दु को लेकर प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ग्रमेरिका के प्रधान डा० वुडरो विल्सन के सकेत पर 'लीग श्राफ नेशन्स' की स्थापना की गई। ससार की विभिन्न जातियो मे शान्ति स्थापित करना, युद्ध को रोकना ग्रौर मानवजाति के कल्यारा के लिए सत्प्रयत्न करना उसका उद्देश्य था। किन्तु ससार के भाग्य की यह विचित्र विडम्बना ही थी कि 'लीग ग्रांफ नेशन्स' ग्रपने क्षेत्र में श्रधिक सफलता सम्पादन न कर सकी। उसे द्वितीय महायुद्ध अपनी आँखो से निहारना पडा । इस द्वितीय महायुद्ध के करुगाजनक जनसहार ने एक बार पुन विश्व के राज-नियको व शान्तिप्रेमियो का ध्यान ग्रपनी ग्रोर केन्द्रित किया। युद्ध द्वारा विश्वशान्ति सम्भव नही, श्रत युद्धो की सदा के लिए परिसमाप्ति होजाए, इसके लिए विश्व के वड़े-वडे राष्ट्रो को एक राष्ट्रसंघ के मगठन की श्रावश्यकता प्रतीत हुई । परिएामत २४ प्रवटूवर १६४५ को इसकी नीव डाली गई। संयुक्त राष्ट्रसघ का मूल उद्देश्य विश्वशान्ति श्रौर विश्वसुरक्षा है। उसके समस्त

प्रयत्न इसी की पूर्ति के लिए है। संघ चाहता है कि समस्त राष्ट्रो में मैत्री रहे और कोई भी राष्ट्र श्रपने बल का दुरुपयोग कर निर्बल राष्ट्रो की स्वाधीनता मे बाधक न बनें । परिस्थितिवश यदि मतभेद भी पैदा हो जाए तो उसे युद्ध द्वारा न निपटाकर आपसी वार्तालाप या पचायती समाधान द्वारा उसका हल किया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न राष्ट्रो की म्रायिक सामाजिक या सास्कृतिक समस्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा हल हो। उन राष्ट्रो मे सुखशान्ति स्थापित करने के लिए वहां की सामाजिक एवं भ्रार्थिकप्रगति मे योग देना, पिछडे हुए देशो को विश्ववैक द्वारा ऋगा देना व कल्याग्यकारी योजनाम्रो की पूर्ति में सहयोग करना भी सघ ने अपने कर्त्तव्यो में सम्मिलित किया है। एशिया के नवोदित राष्ट्रो को इस सस्था से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है। यूनिकेफ सैन्टर खोले गये है, जहाँ चिकित्सा के प्रतिरिक्त, ग्रीपिं साबुन ग्रीर दूध वितरण किया जाता है। नवीन ग्रीद्योगिक एव व्यावहारिक विकास के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। शैक्षणिक व सास्कृतिक उत्थान विषयक कार्यों में भी इसका योग रहा है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि जाति, घर्म, भाषा एव लिंग के ग्राघार पर किसी भी जाति के प्रति भेद-भाव न रखा जाए। विश्व के समस्त मनुष्य मानव के मूलभूत श्रघिकारो का उपभोग करें। विचार-स्वातन्त्र्य, वाग्गी-स्वातन्त्र्य यथेच्छ धर्म परिपालन एवं लेखन, स्वातन्त्र्य पर सबका समान श्रधिकार हो।

इसमें कोई शक नहीं 'लीग श्रांफ नेशन्स' की श्रपेक्षा 'संयुक्त राष्ट्र सघ' श्रधिक तत्परता व सफलता के साथ कार्य कर रहा है। किन्तु जिस प्रधान सदुद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई थी, उसकी पूर्ति यह संघ श्रब तक नहीं कर सका है। यह ठीक है कि सयुक्तराष्ट्रसघ ने कोरिया, इण्डोनेशिया, इण्डोचीन, काश्मीर, स्वेजसमस्या श्रीर कागो श्रादि की समस्याग्रो को मुलकाने में पर्याप्त प्रयत्न किया है श्रीर उसमें थोडी-बहुत सफलता भी सम्पादित हुई, किन्तु श्रन्तराष्ट्रीय तनाव को मिटाने में यह सफल न हो सका। इस दृष्टि से विश्व को श्रब तक निराशा ही पल्ले पड़ी है। सयुक्तराष्ट्रसघ की श्रसफलता का मूल कारण ढूँढा जाए तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि स्वयं सयुक्तराष्ट्रसंघ के सघटन में भी तनाब की स्थिति चल रही है, श्रीर जब तक इसका यह तनाव दूर नही होगा तव तक वह राष्ट्रो का पारस्परिक तनाव दूर करने मे पूर्ण समर्थ नहीं हो सकेगा।

'सयुक्त राष्ट्र संघ' की स्थापना को लगभग इक्कीस वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। फिर भी संसार की स्थिति मे कोई विशेष परिवर्तन परिलक्षित नही हो रहा है। बिल्क यो कहना चाहिए कि पूर्व की अपेक्षा विश्व की स्थिति अधिक विषम वनी है और बनती ही जा रही है। विश्व के रङ्गमञ्च पर रङ्गभेद, शोषएा, उत्पीडनका कुचक अब भी चल रहा है। सर्वत्र अशान्ति की ज्वाला प्रज्ज्वलित हो रही है। उसमे सामान्य राष्ट्रो से लेकर बड़े-बड़े राष्ट्र तक घाय-घाय करके जल रहे है। शान्ति की कोई भी दिशा नहीं सूक्ष रही है।

श्राज विण्व मे एक श्रोर शान्ति के लिए नये-नये संगठन बनाये जा रहे है, तो दूसरी ओर श्रनेक व्यक्ति व राष्ट्र शोषणनीति को सुदृढ बनाने के उपायो की अन्वेषराा भी किए जा रहे हैं। श्राखिर यह स्थिति कव तक बनी रहेगी? ये परस्पर दो विरोधी प्रयास कब तक चालू रहेगे ? क्या इस सभावना को नजर से श्रोभल किया जा सकता है कि किसी दिन किसी बड़े राष्ट्र का उन्माद बे-काबू होकर संयुक्त राष्ट्रसंघ को एक ही प्रहार में घराशायी नहीं कर देगा ? ग्रत विश्व को विनाश के गर्भ में विलोन होने से बचाना है ग्रौर विश्वशान्ति के स्वप्न को साकार करना है तो शान्ति सगठन ग्रथवा शान्ति सम्मेलनो के ग्रायोजन मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि सयुक्तराष्ट्रसंघ को सर्वोपरि सत्तासम्पन्न संगठन बनाना होगा। ग्राज उस पर कतिपय बडे राष्ट्रो का जो ग्राधिपत्य है, उसे दूर करना होगा—उनके 'वीटो' के ग्रधिकार को सीमित करना होगा श्रीर ससार के समस्त राष्ट्रों को उसकी छत्रछाया में श्राने को वाधित करना होगा। ग्राज स्थिति यह है कि उक्त सघ वडे राष्ट्रों के हाथो का खिलीनामात्र है। सघ के निर्णय को वे प्रभावित करते हैं। जव तक जिसने चाहा उसका सदस्य रहा ग्रौर जब प्रतीत हुग्रा कि सघ हमारी मनमानी करने मे बाघक वन रहा है तो उससे पृथक् होगया। दक्षिए सफीका ने सयुक्तराष्ट्रसघ की अवहेलना की। सघ उसका क्या विगाइ सका ? सुकर्ण की श्रघ्यक्षता मे चीन से प्रभावित

होकर इण्डोनेशिया ने सयुक्तराष्ट्रसघ की सदस्यता त्याग दी। चीन उसका सदस्य ही नहीं है। यह सब सघ की निर्वलता का ही द्योतक है। इस परिस्थिति को दूर कर सघ को अखिल विश्व का सशक्त सगठन बनाने का प्रयत्न करना होगा। साथ ही मानवता के मूल सिद्धान्तों को जीवन में व्यावहारिक रूप देना होगा और शान्ति के राज पथ पर विघ्न की चट्टाने, बनकर खड़े रहनेवाले विरोधी तत्त्वों को पृथक् करना होगा।

£13.V4

## नैतिकता का सूर्योदय

नैतिकता मानवीय जीवन का श्रुंगार है। शान्ति के सुराज मे विहरण करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अनैतिकता के गह्नर से ऊपर उठकर नैतिकता का दिव्यप्रकाश प्राप्त करना होगा। इसके ग्रभाव में कोई भी ग्रादर्श पनप नहीं सकता। यदि नैतिकता के विना किसी ग्रादर्श की परिस्थापना कर दी गई तो वह एक दिन उसी प्रकार घराशायी हो जाएगा जैसे वारिस मे बालू की दीवार। वह ग्रधिक समय तक स्थिर नही रह सकेगा। नैतिकता के स्तभ पर मानवीयजीवन के उच्चादशों की छत टिकी हुई है, नैतिकता के उत्कर्ष मे ही विश्वशान्ति या विश्व कल्यां सभवित म्राज नैतिकता का कोष खाली होता जारहा है। उसे समृद्ध बनाना है। प्रो० तची ने एक बार कहा था- "ग्राज का संकट वास्तव में नैतिक-सकट है। लोग कहते कुछ हैं भीर करते कुछ! यह व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक दोनो प्रकार के जीवन मे समान रूप से सत्य है। व्यक्तिगत एव सामाजिक नैतिकता में भेद करने की प्रवृत्ति ही इस बात का प्रमाश है कि जरूर हमारी नैतिकता मे कोई न कोई दोष है। सही माने मे वात यह है कि नैतिकता एक ही हो, वह चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र मे हो, या सामाजिक क्षेत्र में । उसका रूप दोनों जगह समान ही होना चाहिये ।" प्रो॰ तची का कयन वास्तविकता से परे नही है। भ्राज अनैतिकता का बाजार काफी गरम है। सामान्य जनसमाज के जीवन मे तो इसका असण्ड राज्य है ही, किन्तु राजनैतिक क्षेत्र मे भी इसके चरण श्रंगद के चरणो की तरह जम चुके हैं। इसी ध्रनैतिकता के फलस्वरूप

8

दिनानुदिन अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण विषाक्त बनता जा रहा है। आज एक और सयुक्तराष्ट्रसघ और सुरक्षा परिषदों की सदस्यता स्वीकार की जाती है, दूसरी तरफ उनकी घारा के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते है। एक और शान्ति-सम्मेलनों की घूम मचाई जाती है, दूसरी तरफ अग्रु-आयुघों के अम्बार खंडे कर छिपे-छिपे युद्ध की तैयारियाँ की जाती है। एक और अग्रुपरीक्षणों की सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाते हैं, दूसरी तरफ अभ्यास के बहाने अग्रुपरीक्षण की घुडदौड़ चालू हैं। यह सब क्या नाटक है? यदि गभीरता से चिन्तन करेंगे तो यह अनैतिकता का ही पाप है। देश, समाज व राष्ट्र को डुबाने का एक तरीका है। इस द्विविघ प्रवृत्ति के कारण ही आज मानव समाज के प्राण प्रतिपल युद्ध की आश्रका से काप रहे हैं।

श्राज नैतिकता के श्रभाव से ही श्राहंसा को व्यावहारिक रूप देने मे मानव सफल नही हो पारहा है। उसमे साहस नही होता। वह इस श्राशका से श्राशकित रहता है कि न जाने श्राहंसा के प्रयोग से हम कामयाब हो सकेंगे या नही ? यदि नैतिकता का सम्वल उसके पास पर्याप्त परिमाण मे विद्यमान है तो उसे कही भी, किसी भी स्थिति मे परास्त होने की श्रावश्यकता नही। कुछ विचारको का ऐसा भी मन्तव्य है कि "श्राहंसा से सब कुछ हो सकता है, पर श्राहंसा का ऐसा विकास मानव समाज मे हो सके तब न ?" इस के उत्तर मे इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि श्राज हिंसा के विकास के लिए सभी देश जितना श्रम, घन व्यय श्रोर दोड़ घूप कर रहे हैं, उसका एक तिहाई भाग भी यदि श्राहंसा के विकास लिए किया जाए तो श्रवश्य ही श्राहंसा इच्छित वरदान प्रदान कर सकती है। पर इसके लिए भी नैतिकबल श्रपेक्षित होगा।

नैतिकता के अभाव मे मानव पशु की भांति भाचरण कर रहा है। श्राज हमारे देश में अनैतिकता का साम्राज्य है, स्वतंत्र भारत मे भौतिक दृष्टि से चाहे कितनी उन्नति ही हो रही हो, नित्य नवीन कारखानो, उद्योगो, बांघो का निर्माण हो रहा हो, पर नैतिकता के विना ये सारी प्रगतियाँ एक प्रकार-सी व्यर्थ सिद्ध होने जा रही हैं। जीवन मे नैतिकता का भी कोई मूल्य है, जब तक इसे नही परखेंगे, भौर उसे नहीं अपनाएँगे—तब तक ये बाहर की टीमटाम जीवन के विकास का वदले ह्रास करने वाली ही सिद्ध होगी। श्रत. श्रावश्यकता है जीवन मे नैतिकवल का विकास करने की।

गाँघी जी नैतिकता को बहुत बड़ी शक्ति मानते थे। तभी तो उन्होने हिंसा रूप अनैतिकता का परित्याग कर अहिंसा रूप नैतिकता का प्रश्रय ग्रहरण किया था भीर उसी के जरिये सत्ता-परिवर्तन जैसे ग्रसभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी सभव कर दिखाया था। यदि ग्राज विश्व को स्थायी शाति प्रदान करनी है तो सर्वप्रथम विश्व की जनता मे नैतिक भावना जाग्रत करनी होगी ग्रौर प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, म्रार्थिक तथा राजनैतिक जीवन मे एकरूपता लानी होगी । सामाजिक ग्रीर वैयक्तिकजीवन के जो ग्रलग प्रलग मुखोटे है, उन्हे उतार फेकना होगा। कथनी ग्रौर करणी मे मेल करना होगा। ग्राज हम ससार में विभिन्न प्रकार की विषम समस्याएँ देख रहे हैं। वे सब ग्रनैतिकता की ही लाड़ली पृत्रियाँ है। ये तभी दूर हो सकेगी जब हम ग्रनैतिकतारूप जननी को सामाजिक व द्यार्थिक क्षेत्र से दूर भगा देंगे। ग्रगर ये ग्रपना पैर पसारा करके जमी रही तो एकदिन एक साथ कई राष्ट्र तबाह हो जायेंगे। इसी नैतिकता पर वल देते हुए श्री किशोरलाल मशरूवाला ने, जो गाघीवाद के प्रौढ विचारक थे कहा—'ग्राधिक ग्रौर राजनीतिक घ्येय की तरह ही नैतिकध्येय भी वहुत वडा महत्व रखता है। इसके विपरीत यदि दोनो मे से किसी एक को ही पसन्द करना हो, तो नैतिकघ्येय को विशेष महत्त्व का मानना चाहिए। यदि इसकी ग्रवगराना करने का जरा भी प्रयत्न किया गया तो उससे भीतिक व्येय भी सिद्ध न हो सकेगा ग्रीर यदि हुग्रा मालूम भी पडेगा, तो जिन लोगो के लिए वह प्रयत्न किया गया है, उन्हे वह शान्ति भ्रौर समृद्धि नही दे सकेगा। हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि गांधी जी नीति का श्राग्रह रखते थे, लेकिन हमने उस श्राग्रह की श्रवगणना की, इसलिए स्वतंत्रता मिल जाने पर भी उससे जो शान्ति श्रीर समृद्धि मिलनी चाहिए थी वह नही मिल पायी। साम्यवाद की स्थापना हो जाने के बाद भी यही स्थिति होगी।"

१. गाघी धौर विद्य ज्ञान्ति, पु० २८ में उद्युत ।

तात्पर्य यह है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय वाबावरण को शुद्ध बनाने के लिए अतित्वकता का निराकरण आवश्यक ही नही, अनिवार्य है। क्योंकि इसके द्वारा विश्व मे भय, अधिकार-लिप्सा स्वार्थ, घृणा, तनाव आदि अनेक बुराइयो का जो प्रसार हो रहा है, वह नैतिकता के द्वारा ही बन्द किया जा सकता है। अत. विश्व-कल्याण के लिए यह अपेक्षित है कि जन-जैन के अन्तर्मानस मे नैतिकता का नव-सूर्योदय हो।



### दृष्टि का मोड़

닉

किसी नीतिकार की यह उक्ति यथार्थ है—''यादृशीदृष्टि-स्तादृशी सृष्टि: ' भ्रथीत् व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सारी सृष्टि उसे नजर श्राती है। जब तक दृष्टि नही बदलती तव तक उसकी सृष्टि नही बदल सकती। ग्रतः ग्रावश्यकता है दृष्टि बदलने की। श्राज विज्ञान ने संसार को विराट् शक्तिया प्रदान की है, जिन से महाविनाशकारी ग्रस्त्र-शस्त्रो का निर्माण हो रहा है । ग्रसु श्रीर उद्जनवम जैसे प्रलयकारी ग्रस्त्रो का निर्माण हो चुका है। श्रीर कुछ बड़े शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र ग्रत्यन्त तीव्रगति से ग्रपने शस्त्रास्त्रो मे वृद्धि कर रहे हैं। ग्रमेरिका श्रीर रूस ने तो श्रपने यहाँ ग्रस्त्रों के श्रम्बार ही लगा रखे है, क्यों कि दोनों के पास पर्याप्त साधन है श्रीर दोनो मे स्पर्घा चल रही है कि कौन अपने देशवासियो को अधिकतम सुख-सुविघाएँ उपलब्ध करा सकता है, कौन उन्हे समृद्ध वना सकता है। इतना ही नही, आर्थिक व औद्योगिक दृष्टि से अन्य देशों को कौन अधिक सहायता-सहयोग देकर उन्हे अपने पक्ष मे मिला सकता है ? इस दिशा में इनका चिन्तन ग्रविरल गति से चल रहा है कि हम विज्ञान मे नित-नवीन खोज करें श्रोर उस विज्ञान से ग्रपने शत्रु राष्ट्रो को विशेष भयभीत बनाए रखे। परिएामतः स्राज विविध दिशास्रो में, प्रयोगो तथा अन्वेषणास्रो की घोर प्रतिस्पर्घा चल रही है। इन राष्ट्रो के पास ग्राज इतनी शक्ति सग्रह हो चुकी है कि ये एक ही दिन मे विश्व का नक्शा बदल सकते हैं।

किन्तु श्रव हमें इसके विपरीत सोचना है। इसकी विपरीतता में ही विश्व का उज्ज्वल भविष्य निहित है। जिन महान् शक्तियों का प्रयोग जन-सहारक युद्धादि में किया जाता है, उनका उपयोग जन कल्यागा के कार्यों मे किया जाए तो निश्चय ही कुछ वर्षों मे पृथ्वी के सभी मानवो को ग्रसन, वसन व भवन श्रादि प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध हो सकते हैं ग्रौर एक दिन यह घरती स्वर्गीय सुखो से तुलना करने लग जाएगी। परन्तु में समभता हू, यह तब तक सभव नहीं है, जब तक कि शक्तिशाली राष्ट्र तथा व्यक्ति ग्रपनी दृष्टि को न बदल डालें। यदि ग्राज शक्ति के उन निर्माता वैज्ञानिको के मस्तिष्क में नैतिकता की जागृति हो जाए ग्रौर वे ईमानदारी व सचाई से वर्तने लग जाएँ तो ग्रन्तर्राष्ट्रीय वातावरण मे जो तनाव की स्थिति चल रही है उसमे बहुत शीघ ही परिवर्तन ग्रा सकता है।

## त्र्यान्तरिक तनाव त्र्यौर युद्ध

६ ।

म्राज के युग की जटिलतम समस्या यह है कि प्रत्येक राष्ट्र म्रपनी सुरक्षा, अपने हित, अपनी संस्कृति आदि के सरक्षरा के लिए अत्यन्त चिन्तित है। श्रौर इसके लिए हर राष्ट्र तीव्रगति से युद्ध की तैयारी कर रहा है। न जाने किस समय आर्त्मरक्षा के लिए शत्रु से लड़ना पड़े ? किन्तु विश्व को यह तो विदित हो ही चुका है कि युद्ध अथवा हिंसा के रास्ते से कभी शान्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। विगत दों महायुद्धों के नजारे मानव देख ही चुका है। यद्यपि इसमें मानव की यह कल्पना थी कि युद्धविराम के पृश्चात् विश्व मे शीघ्र ही शान्ति का साम्राज्य कायम हो जाएगा, किन्तु उस की यह चिरन्तन कल्पना, कल्पना वन कर ही रह गई। युद्ध के वाद भी मानव चारो तरफ ग्रशान्ति, ग्रसंतोष, निराशा, कुण्ठा ग्रीर ग्रभावो का जहर लिए भटकता रहा। गाधी जी एक स्थान पर लिखते है- "गत तीस वर्षी के मेरे जीवन का अनुभव मुभे यह महती आशा प्रदान करता है कि न केवल भारत, किन्तु सारे जगत् का कल्यारा ग्रीर भविष्य यहिंसा के अवलम्बन में ही सुरक्षित है। अहिंसात्मक पद्धति जिस प्रकार निर्दोष है, उसी प्रकार संसार के शोपित और दलित समाज की समस्त राजनीतिक ग्रौर ग्राधिक समस्याग्रो को हल करने के लिए ग्रति प्रभावकारी ग्रमोघास्त्र है। मैने अपने जीवन के म्रति प्रारम्भिक काल से ही यह समभ लिया है कि अहिंसा केवल सत का ही गुए। नही है, जिसका अभ्यास करके व्यक्ति गत आध्यात्मिक शान्ति तथा मोक्ष का सम्पादन व्यक्ति विशेष कर सकता है। मैंने तो यह समभा है कि ग्रहिंसा व्यापक जनसमाज के जीवन-यापन के

लिए निश्चित विधान है । यदि मानवसमाज मानवता के गौरव के अनुकूल जिन्दगी वसर करना चाहता है और यदि वह उस शान्ति का इच्छुक है, जिसकी भ्रोर मनुष्य युग-युग से दौड रहा है, तो उसे जीवन मे श्रहिसा को ग्रहगा करना ही पडेगा।"

साराश यह है कि हिंसा व युद्ध से शान्ति कभी संभव नहीं। हमारे यहाँ शान्ति जब भी ग्राई तो वह हिंसा के द्वारा नहीं, श्रहिंसा के द्वारा ही ग्राई है। ग्राज भी हिंसा ग्रीर युद्धों का ग्रन्त हो सकता है ग्रीर स्थायी शान्ति का निर्माण हो सकता है, किन्तु इसके लिए ग्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव ग्रादि बाघक तत्त्वों को समाप्त करने की ग्रावश्य-कता है। जब तक इनका ग्रन्त नहीं होंगा तब तक शान्ति सम्भव नहीं लगती। ग्रतः प्रत्येक शान्तिप्रिय राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह ग्रान्तरिक तनाव के कारणों की ग्रन्वेषणा करें ग्रीर उसे मिटाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे।

श्राज विश्व-रगमंच पर राजनीतिक तनाव इतना गहरा हो गया है कि जिसके कारण विश्वशान्ति खतरे में पड गई है । इस तनाव का मुख्य कारण है—पूँजीवादी और साम्यवादी खेमो का पारस्परिक मनमुटाव, श्राशका एव प्रतिस्पर्धा। पूँजीवाद तथा साम्यवाद दोनो ग्रपने ग्रपने स्थानो पर सामाजिक, ग्राधिक व राजनैतिक ढाँचे के श्रनुसार विभिन्न तौर-तरीको से ग्रपना विकास करने में सलग्न है। यहाँ तक तो वात ठीक ही है, इससे कोई भी विचारशील व्यक्ति ग्रसहमत नहीं हो सकता। किन्तु जब व्यक्ति में ग्रहंकार की भावना विशेष रूप से जाग्रत हो जाती है, ग्रपनी मुखेषणा व स्वार्थवृत्ति से ग्राविभू त विचार दूसरे व्यक्ति के मानस में ठूँ सने का श्राग्रह किया जाता है, श्रथवा जव कोई ग्रपनी व्यवस्था एवं ग्रपनी कार्यपद्धित को ही श्रोठ मानता है ग्रौर दूसरों को पद्धित को गलत, श्रवंज्ञानिक समभने लगता है, तब दूसरे के विचारों में एक भयकर प्रतिक्रिया होती है श्रोर वह प्रतिक्रिया ही ग्रान्तरिक तनाव का मूल कारण है। भविष्य में जाकर इसी प्रतिक्रिया से ग्रतर्राष्ट्रीय तनावों का उद्भव होता है।

२ गांधी भौर विश्व शान्ति, पु० ६० मे उत्पृत ।

ग्राज रूस तथा ग्रमेरिका के बीच गस्त्रीकरण व ग्रणुपरीक्षणों के सम्बन्ध में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, वह इसी वात का प्रतीक है। दोनों गुट गहरे ग्रविश्वास एवं भयकर प्रतिस्पर्धा से प्रताडित है। दोनों की विचारधारा व नीतियों में भी पूर्ण विरोध है। दोनों ग्रपनी ग्रपनी विचारधारा को एक दूसरे पर लादना चाहते हैं। इसी प्रकार लोकतत्रात्मक देण भी ग्रपना ग्रस्तित्व ग्रक्षुण्ण रखने के लिए सजग प्रहरी की तरह तने हुए हैं। जब तक यह विचार-भेद की स्थित चलती रहेगी, तब तक युद्ध की सम्भावनाएँ कम होने वाली नहीं है।

एक दिन अमेरिका की प्रजातन्त्रीय और रूस की समाजवादी पढ़ितयों के विषय में यह अनुमान था कि वे अपनी पढ़ितयों द्वारा विश्व में सुख-शान्ति के साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे। किन्तु आज हम देखते हैं कि इन्हीं दोनों गुटों में सबसे अधिक युद्ध की तैयारी चल रही हैं। एक तरफ जहाँ ये उत्तरोत्तर युद्ध के तीत्र शक्ति शाली आयुधों का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ वे राष्ट्रसंघ, सयुक्तराष्ट्र सघ तथा शान्तिपरिषदों से भाग लेकर शान्ति-सह-अस्तित्व एव मैत्रीभाव की चर्चाएँ करते हुए भी दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी इस दोहरी नीति का पता नहीं लगता। इसी दोहरी नीति के कारण निष्पक्ष और शान्ति के इच्छुक राष्ट्र आतिकत है। जब तक इनका आपसी समभौता और भाईचारे का नाता विश्वरणमच पर वास्तिवक रूप में उभर कर नहीं आयेगा। तब तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थित में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ सकता।

ग्राज ससार को ग्रन्तर्राप्ट्रीय तनाव की स्थित को दूर करने के उपायो पर गहराई से विचार करने के बावजूद भी निराशा ही प्रतीत हो रही है। किन्तु श्रमण भगवान् महावीर ने विश्वहित के लिए जो तीन महान् सिद्धान्त ग्राहिंसा, ग्रपरिग्रह ग्रीर ग्रनेकान्तवाद के रूप मे दिये हैं, यदि इनका सभी राष्ट्र ग्रपने जीवन मे प्रामाणिकता के साथ प्रयोग करें तो नि संकोच कहा जा सकता है कि ये तनाव प्रवल वेगवती वायु के सन्मुख वादलों की तरह तितर-वितर हो जायेंगे।

श्रिहिसा—सहयोग-सहग्रस्तित्त्व की भावना तथा सव को समान रूप मे जीने का श्रिधकार प्रदान करेगी। श्रपरिग्रह—ग्रावश्यकता से ग्रधिक संग्रह न करने तथा श्रधूरे सुख-सुविधा प्राप्त व्यक्तियो एव राष्ट्रों की सहायता ग्रौर उन्नति के लिए प्रवहमान स्रोत बनेगा।

ग्रनेकान्त—समन्वय की दृष्टि के साथ एक दूसरे के विचार दर्शन को जांचने-परखने का ग्रवकाश देगा। इससे विभिन्न शासनपद्धितयों के कारण होने वाला संघर्ष दूर होगा।

उक्त तीन सिद्धान्त एक ऐसी पावन त्रिवेग्गी हैं जिसमे भ्रवगाहन करने से युग युगातर से भ्रतर मे उठने वाले ग्राक्षेप, स्पर्धा, ईर्ष्या द्वेष के शोले बुभ जायेंगे और सभी राष्ट्र परस्पर भ्रातृभाव का भ्रनुभव करते हुए सुखद जीवन यापन करने लगेंगे। राष्ट्र पिता गांधी जी ने भी विश्व के तनाव को दूर करने के लिए कुछ प्रयोग बताए हैं, जो मानवता के सिद्धान्त पर भ्राष्ट्रत है। वे ये हैं3—

- \*उत्पादन का विकेन्द्रीकरण ग्रौर क्षेत्रीय ग्रात्म-निर्भरता।
- \*सम्पत्ति ग्रीर निर्धनता की पराकोटियो का निराकरए।।
- \*सर्वधर्मों के प्रति समान श्रादर भाव ।
- \*समाज मे ऊँच श्रौर नीच के भेद का श्रन्त।
- \*मानवता की भलाई के लिए-संमेपित का सरक्षत्व।
- \*जीवन के नैतिक-स्तर का विकास।
- \*भौतिक-जीवन की विलासिता के स्तर को गिराना।
- \*शान्ति भ्रौर सुरक्षा के लिए कम से कम पशुवल का प्रयोग।
- \*प्रतीकार ग्रीर ग्राक्रमण की भावना का सर्वथा ग्रन्त।

उक्त सूत्र म्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने मे पूर्ण कामयाव हो सकते हैं। कोई भी समाज या देश विना कठिनाई का म्रनुभव किये ही इनका पालन कर सकता है। मेरे विचार से भारत को ही इस विषय मे म्रगवानी करनी होगी। उसके पश्चात् उनके मित्र राष्ट्र रूस म्रादि को।

यह तो प्रसन्नता की बात है कि हाल ही मे भारत तथा अन्य राष्ट्रो के शान्तिपूर्ण सह-श्रस्तित्त्व की वार्ता के सत्प्रयत्न से

३. गांधी और विश्वशान्ति, पू० ४६

लस तथा अमेरिका की कठोर नीति मे कुछ नरमी आई है। शीतयुद्ध मे भी कमी हुई है और अब यह आशा व्यक्त की जाती है किदोनो राष्ट्र निकट भविष्य में एक दूसरे के बहुत समीप आजायेंगे।
यदि प्रत्येक राष्ट्र के नेतागण कुछ वर्षों तक अपना सत्प्रयत्न
इसी प्रकार जारी रखेंगे तो निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ मुलभ
जाएँगी। युद्ध के गडगडाते बादल छिन्न-भिन्न होकर बिसर जायेंगे
और मानव पूर्ण शान्ति की सांस ने सकेंगे।



### ७ । अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता

श्राज श्रन्तर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था-पद्धति को कायम करना भ्रनिवार्य है, जिससे राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध सद्भाव एव मैत्री से संयोजित बना रह सके। इसके लिए बहुत से चिन्तको का यह चिन्तन चल रहा है कि विचारों के श्रादान-प्रदान के लिए यदि किसी श्रन्तर्रा-ष्ट्रीय भाषा का निर्माण हो जाए तो अत्युत्तम होगा। इससे विवारो के श्रादान-प्रदान मे सुविघा तो होगी ही, साथ ही विश्व मे मैत्री-भाव ग्रौर शान्ति की प्रतिष्ठा भी हो सकेगी। एक वार गाल्सवर्दी ने भ्रपने विचार व्यक्त करते हुए बहुत सुन्दर बात कही थी कि -"राष्ट्रो मे परस्पर विचार-विनिमयार्थ सभी देशो के शिक्षित लोगो के लिए एक सामान्य भाषा की ग्रावश्यकता है, इसीसे ही विश्व-शान्ति की स्थापना होगी और सच्ची सभ्यता का ग्राविभवि होगा। श्राज के युग मे, जविक कोई भी वक्ता विश्वशान्ति का उल्लेख किये बिना ग्रपना स्थान नही वना सकता, मै इसी प्रतीक्षा में हू कि यह विण्व-शान्ति संस्थापकों की भावना के अनुकूल हो भीर ग्रन्तरीष्ट्रीय भाषा का निर्माण हो। जब सभी देशों के शिक्षित लोग सामान्य भाषा द्वारा परस्पर विचार-विनिमय कर सर्केंगे तभी शान्तिदेवी विश्व के रगमच पर पदार्पण करेगी।" उक्त विचार के प्रकाश म चिन्तन करते है तो सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हम किस भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा वना सकते हैं, श्रीर कौन-सी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा वनने की योग्यता रखती है ? ग्राज ग्रन्तरिष्टीय भाषा की ग्रावश्यकता सभी महसूस करते

हैं। किन्तु उसके निर्माण के लिए कितनों के कदम ग्रागे वढ मकेंगे, यह चिन्तनीय है। इतना तो ग्रवश्य कहा जा सकता है कि कुछ विद्वानों ने कुछ स्वतन्त्र भाषाग्रों का निर्माण भी किया है, साथ ही उसका प्रचार-प्रसार भी। किन्तु वे भाषाएँ किसी सीमा विशेष में ही ग्राकर ग्रवरुद्ध हो गई, ग्रागे न वढ सकी। फिर भी उनके सतप्रवत्न इस क्षेत्र में जारी है। ग्राशा है वे भविष्य में सफल हो सकेंगे।

ग्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने का गौरव वही भाषा प्राप्त कर सकती है जो ग्रियक से अधिक समृद्ध, विकसित ग्रौर मानवीय विचारों को प्रकट करने में समर्थ हो। जो भाषा देश या प्रान्त के घेरे में श्राबढ़ है, वह ग्रियक समय तक जीवित भी नहीं रह सकती, ग्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की तो बात ही दूर। ग्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा वहीं हो सकती है, जिसे ग्रियक से ग्रियक राष्ट्रों के निवासी जानते ग्रौर बोल सकते हो, ग्रौर जिसके माध्यम में सरलता से विचारों का ग्रादान-प्रदान किया जा सके। विज्ञान, कला, व्यापार ग्रादि के क्षेत्र में भी जिसका पूर्ण उपयोग हो सके।

दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि सभी देशों के मान्य विद्वान एक स्थान पर एकत्रित हो और विविध भाषाओं से तत्व निकाल कर एक मिलीजुली विशिष्ट भाषा का निर्माण करे। उसका व्याकरण सरल एवं सुवोध हो। सभी जन सरलता से उसका अध्ययन कर सकें। ऐसी भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सर्वानुमित से निर्धारित किया जाए। इससे विश्व की समस्या के समाधान में पर्याप्त योग मिलेगा. और शान्ति का प्रचार-प्रसार भी होगा।

## प्राप्त ग्रीर ग्रहिंसक का कर्तव्य

्र कुछ समय पूर्व एकबार मार्शलटीटो ने कहा था— "म्राखिर श्राज के जमाने मे राष्ट्र युद्ध मे क्यो उतरेंगे ? किन प्रश्नो को लेकर ? किस हेतु को लेकर लोगो का सहार हो ? हिटलर को तो भ्रपने जमाने मे सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने का भूत सवार था। पर म्राज तो कोई समभदार ग्रादमी ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। वह जमाना गया, जब ग्राधिक हेतु को लेकर लडाईयां लडी जाती थी। भ्रव तो उपनिवेशवाद के दिन भी लद गये। बस, क्या रह गया ? समाज व्यवस्था मे भेद ? पर क्या लडकर, जबर्दस्ती से हम किसी को भ्रपनी पसन्दगी की समाजव्यवस्था लाने से रोक सकते हैं ? इसके लिए लड़ाई लडना बहुत महाग पड़ जाएगा।" उक्त कथन उन राष्टो के लिए एक महान् सन्देश है जो ग्राग्यविक भ्रस्त्रो के ग्रम्बार लगाकर युद्ध के मैदान मे कूदना चाहते हैं।

वस्तुत युद्ध मानव की जघन्यतमवृत्ति का एक रूप है। इस पैशाचिक-लीला से अब तक किसी को भी शान्ति नसीब न हो सकी। हिरोशिमा और नागासाकी के बीभत्स व दर्दनाक विनाश की कहानियाँ किसने नही सुनी, और सुनकर किसका दिल नही पसीजा? हाईड्रोजनबम के विष से प्रभावित तेईस मछुप्रों के घूट-घुटकर प्रागा देने की दर्दनाक कहानी से किस मानव का अन्तस्तल नही डोल उठा? पर यह सब कुछ होने और देखने के बावजूद शक्ति-लोलुप राष्ट्रो की आंखें नहीं खुली और अब भी उनकी आस्था हिंसा और युद्ध पर ही केन्द्रित है। यदि समय रहते युद्ध की वृत्ति पर कड़ा नियत्रण न किया गया तथा उसमे दीर्घ-दृष्टि का उपयोग

है। किन्तु उसके निर्माण के लिए कितनों के कदम ग्रागे बढ मकेंगे,
यह चिन्तनीय है। इतना तो ग्रवश्य कहा जा सकता है कि कुछ
विद्वानों ने कुछ स्वतन्त्र भाषाग्रों का निर्माण भी किया है, साथ ही
उसका प्रचार-प्रसार भी। किन्तु वे भाषाएँ किसी सीमा विशेष मे
ही ग्राकर ग्रवरुद्ध हो गई, ग्रागे न बढ सकी। फिर भी उनकें
सतप्रयत्न इस क्षेत्र मे जारी है। ग्राशा है वे भविष्य मे सफल
हो सकेंगे।

श्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने का गौरव वही भाषा प्राप्त कर सकती है जो श्रिष्ठक से श्रिष्ठक समृद्ध, विकसित श्रीर मानवीय विचारों को प्रकट करने में समर्थ हो। जो भाषा देश या प्रान्त के घेरे में श्रावद्ध है, वह श्रिष्ठक समय तक जीवित भी नहीं रह सकती, श्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की तो बात ही दूर। श्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा वहीं हो सकती है, जिसे श्रिष्ठक से श्रिष्ठक राष्ट्रों के निवामी जानते श्रौर बोल सकते हो, श्रौर जिसके माध्यम से सरलता से विचारों का श्रादान-प्रदान किया जा सके। विज्ञान, कला, व्यापार श्रादि के क्षेत्र में भी जिसका पूर्ण उपयोग हो सके।

दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि सभी देशों के मान्य विद्वान एक स्थान पर एकत्रित हो श्रीर विविध भाषाओं से तत्व निकाल कर एक मिलीजुली विशिष्ट भाषा का निर्माण करे। उसका व्याकरण सरल एव सुबोध हो। सभी जन सरलता से उसका श्रध्ययन कर सकें। ऐसी भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सर्वानुमित से निर्धारित किया जाए। इससे विश्व की समस्या के समाधान में पर्याप्त योग मिलेगा, श्रीर शान्ति का प्रचार-प्रसार भी होगा। "जिनके हाथ-पैर दुरुस्त थे, वे एक-दूसरे की मदद करने में लगे थे। लेकिन मदद करें किस तरह ? दवा-दारू और मरहम-पट्टी करने वाले डाक्टर और नर्स थे ही कहाँ ? दवाइया कहाँ से लाएँ ? दवाखाने और उनका सारा साज-सामान तो बीमारो के साथ ही घू-घू करके जल रहा था। घर-द्वार, हाट-बाजार सभी साफ हो चुके थे। नगर प्रमशान बन गया था। खाने-पीने की चीजो और बरतन-भाँडो को जुटाने का सवाल मामूली नही था।"

"कुछ-कुछ निशानो के सहारे लोगो ने ग्रपने-ग्रपने घरो का, जगहो का पता लगाया ग्रौर राख के ढेर मे से जिनकी हिडडियां मिली, उन्हे इकट्ठा करके ग्रौर उन्ही को ग्रपना सगा-सम्बन्धी मानकर उनका ग्रन्तिम सस्कार किया।"

"ग्राप उनसे निशानी चाहते, तो वे कहते—"उसके हाथ मे भ्रँगूठी थी। देखिए, यह रही पीली धातु की डली!" कौन मेरा, कौन तेरा किसने किसको ग्रपना मानकर उसका ग्रन्तिम सस्कार किया? यमराज ने मेरे-तेरे के सारे भेद भुला देने के लिए ही मानो यह ताण्डव रचा हो, इस प्रकार सव एकाकार हो चुका था।"

द्वितीय युद्ध से व्यथित व्यक्तियों के दिलों में उठते हुए दु खों के शोले ग्रमी बुमने भी नहीं पाए कि—ग्रमेरिका, रूस तथा ब्रिटेन जैसे महाशक्तिशाली राष्ट्र तीसरी लडाई के लिए समुद्यत हो उठे हैं। उन्होंने लडाई में प्रयुक्त होने वाले बमों का निर्माण कार्य भी बड़ी तेजी से प्रारम्भ कर दिया है। विशेषज्ञों का श्रनुमान है कि द्वितीय लडाई के दिनों में दोनों पक्षों ने मिलकर जो शक्ति लगाई ग्रौर उससे जो जान-माल की वर्बादी हुई उसमें कुल पचास लाख टन गोला-वारूद खर्च हुग्रा, किन्तु इस समय जो ग्रमेरिका व रूस ने वम बनाने शुरू किए हैं वे तो ऐसी पैशाचिक शक्ति हैं कि—पचास लाख टन गोला वारूद तो केवल एक-दों वमों में ही भरी जा सकती है। इस प्रकार की भयञ्कर शक्ति का ग्रपार सचय उक्त राष्ट्रों ने कर रखा है। श्राज वे अपने मन में भले ही इतराते हो श्रोर यह श्रनुभव करते हो कि—विश्व शान्ति का वरदान हमारे हाथ में है। किन्तु युद्ध के श्रन्तराल में एक ऐसी विभीपिका पनप रही है जो

४ हमारे युग का भस्मातुर : श्रण्वम ।

न किया गया तो, "जिस बीसवी शताब्दी ने भौतिकविज्ञान की चमत्कारी शक्तियो को देखा, वही मानवता की चिता घघकती देखेगी और इस पृथ्वी को अपने सामने महाश्मशान के रूप मे परिरात होती देखेगी ।" यह उन लोगो के अन्तर हृदय का स्वर है, जिन्होंने युद्ध की कटुता प्रत्यक्ष अपनी आखो से निहार ली है। आज भी हम हिरोशिमा श्रीर नागासाकी के ध्वस का स्मरण करते है तो हृदय मे कॅपकॅपी पैदा हो जाती है। सन् १६४५ मे ६ ग्रगस्त के दिन जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा पर श्रगुवम गिराया गया। उस समय नगर और वहाँ की जनता की क्या दशा हुई? उस नगर मे घायल, पर मौत के मुख से बचे हुए एक डाक्टर का ग्रांखों देखा वर्गान पढिए---

" ... ...वम गिरने के बाद हमारे दु खो की कथा पूछिये ही नहीं। जिन्हे मौत चाट गई वे सब तो भाग्यशाली सिद्ध हए, किन्तु जो उच गये उनकी दशा बहुत ही बुरी थी. .।

ग्रस्पताल के सामने घायलो, जले हुआं, ग्रधमरो ग्रौर मरे हुओ की कतारें लगी थी। ग्रपने सगे-सम्वन्धियो को खोजने निकले लीग इन कतारों को टटोलते, इघर से उघर ठोकरे खाते, पागलों की-सी हालत मे घूम रहे थे और कुछ ऐसे थे कि जिनके दिमाग ठिकाने ही नहीं रहे थे....।

दिल दहलाने वाले श्रौर छाती फाडडालने वाले हा-हाकार से हिरोशिमा का ग्राकाश भर गया था।"

X

X "उस दिन जो वच्चे घर से पाठणाला जाने निकले थे, वे रास्ते मे ही खतम हो गये ! पाठशाला का ग्रांगन घायलो ग्रीर मृत वालको से इस कदर छाया पडा था, मानो मसलकर फेंके हुए फूलो की पँखिंडियाँ हो।"

"कुछ तुरन्त मर गये, कुछ भूनकर श्रीर वेहोश होकर पडे <sup>र</sup>ह गए। कुछ जिनका सारा गरीर मुलस चुका था, होश मे थे; पर मौत ने उन्हे ग्रपङ्ग वना दिया था। ये सब वही ढेर होकर पडे रहे। जाते कहाँ ? दो दिन वाद जब मौत ग्राकर उन्हे ले गई, तभी वे छूटे। मा-त्राप जिन्दा होते, तभी न वे उनकी खोज करते ?"

"जिनके हाथ-पैर दुरुस्त थे, वे एक-दूसरे की मदद कर्ने में लगे थे। लेकिन मदद करें किस तरह ? दवा-दारू और मरहम-पट्टी करने वाले डाक्टर और नर्स थे ही कहाँ ? दवाड्या कहाँ से लाएँ ? दवाखाने और उनका सारा साज-सामान तो बीमारो के साथ ही घू-घू करके जल रहा था। घर-द्वार, हाट-बाजार सभी साफ हो चुके थे। नगर एमशान वन गया था। खाने-पीने की चीजो और बरतन-भाँडो को जुटाने का सवाल मामूली नही था।"

"कुछ-कुछ निशानो के सहारे लोगो ने श्रपने-श्रपने घरो का, जगहो का पता लगाया ग्रौर राख के ढेर मे से जिनकी हिंडुया मिली, उन्हें इकट्ठा करके ग्रौर उन्ही को ग्रपना सगा-सम्बन्धी मानकर उनका भ्रन्तिम संस्कार किया।"

"श्राप उनसे निशानी चाहते, तो वे कहते—"उसके हाथ मे श्रॅंगूठी थी। देखिए, यह रही पीली घातु की डली।" कौन मेरा, कौन तेरा? किसने किसको श्रपना मानकर उसका श्रन्तिम संस्कार किया? यमराज ने मेरे-तेरे के सारे भेद भुला देने के लिए ही मानो यह ताण्डव रचा हो, इस प्रकार सब एकाकार हो चुका था।"

द्वितीय युद्ध से व्यथित व्यक्तियों के दिलों में उठते हुए दु खों के शोले श्रभी बुभने भी नहीं पाए कि—ग्रमेरिका, रूस तथा ब्रिटेन जैसे महाशक्तिशाली राष्ट्र तीसरी लड़ाई के लिए समुद्यत हो उठे हैं। उन्होंने लड़ाई में प्रयुक्त होने वाले बमों का निर्माण कार्य भी बड़ी तेजी से प्रारम्भ कर दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि द्वितीय लड़ाई के दिनों में दोनों पक्षों ने मिलकर जो शक्ति लगाई श्रौर उससे जो जान-माल की वर्बादी हुई उसमें कुल पचास लाख टन गोला-वारूद खर्च हुआ, किन्तु इस समय जो अमेरिका व रूस ने वम बनाने शुरू किए हैं वे तो ऐसी पैशाचिक शक्ति है कि—पचास लाख टन गोला बारूद तो केवल एक-दो बमों में ही भरी जा सकती है। इस प्रकार की भयद्भर शक्ति का श्रपार सचय उक्त राष्ट्रों ने कर रखा है। श्राज वे श्रपने मन में भले ही इतराते हो श्रौर यह अनुभव करते हो कि—विश्व शान्ति का वरदान हमारे हाथ में है। किन्तु युद्ध के श्रन्तराल में एक ऐसी विभीषिका पनप रही है जो

४ हमारे गुग का भस्मासुर: ग्रणुवम ।

रात-दिन उन्हें बेचैन कर रही है। इन राकेटो श्रीर बमो के रचे गये पहाड़ों पर चिन्तन करने से मानवता सिहर उठती है। न जाने कव, किस व्यक्ति या यत्र की भूल से, श्रसावधानी से ज्वाला फूट पडे श्रीर भयानक नर-संहार का बीभत्स दृश्य देखना पडे।

विगत प्रथम महायुद्ध के हानि-लाभ के ग्राँकडे हमारे सामने है। "दोनो पक्षो ने मिलकर ८८ लाख ६७ हजार ५ सी ७३ लोगो को मीत के घाट उतारा था। २ करोड़ ६ लाख २८ हजार ४५ लोग घायल हुए ग्रीर ग्रपङ्ग बने थे।" व्यय का ग्रनुमान भी देखिए—"कहा जाता है कि पहली लड़ाई में मनुष्य ने ३५ ग्रंपन ४४ करोड ४८ लाख पौण्ड यानी करीब ४६ अरव रुपया फूँक दिया।" ग्रौर लडाई का यह पागलपन भी कैसा अजीव है ? दिसयो सालो की मेहनत से मनुष्य ने ग्रलकापुरी जैसे नगर खड़े किए थे। इन नगरों में बड़े-बड़े महल थे, घर, कारखाने, दवाखाने, विद्यालय, महाविद्यालय, गोदाम ग्रलग-ग्रलग विभागों के लिए वड़े-वड़े दफ्तर ग्रादि वनाए गए थे। मनुष्य ने यह मानकर कि ये सव 'दुश्मन' के है, उन्हें चकनाचूर कर डाला । समुद्र की छाती पर तैरनेवाले ग्रालीशान जहाजी का 'तैरता हुम्रा नगर' 'जलपरी' कहकर मनुष्य जिनपर स्रिभमान करता था, 'दुश्मन' का बताकर उनमे अपने हाथो सुरग लगाने भीर उस वभव को जल-समाघि दिलाने वाले भी मनुष्य ही थे! जिन जहाजो को डुबाया गया, उनमे घायल, बीमार ग्रार ग्रपङ्ग सैनिक भी थे और विना मां-वाप के अनाथ बालक तथा घर-वार लोकर दर-दर के भिखारी बने निराधार परिवार भी थे। कैसी यह भयद्भर वर्वादी । ग्रीर मनुष्य का यह कैसा पागलपन !"

लडाई खतम हुई, दोनो पक्षो ने हार-जीत का लेखा-जोखा लंगाना गुरू किया। महाभारत के विषाद-योग की तरह दुख, शोक श्रीर श्रांसुस्रो का घटाटोप विजयो श्रीर पराजितों को समान रूप से प्रभावित किए हुए था। विजय का वरण किए हुए लोगों के लिए भी विजय को पहचानना कठिन हो गया था ! संवकी श्रांखों में श्रांसू श्रीर दिलों में खून में रिसने वाले गहरे घाव थे। मसार का साधारण श्रादमी पुकार उठा, 'नहीं, श्रव नहीं। श्रांगे कभी लड़ाई का नाम नहीं लूँगा।"

५ हमारे गुग का भस्मामुग . ग्रणुवम ।

ग्राज के युद्धित्रय कुटिल राजनीतिज्ञो को जरा गहराई से विचार-मन्थन करना होगा। वरना विश्व विनाश के ग्रिभिशाप से बच नहीं सकेगा। एक ग्रमेरिकी पत्र ने तो यहाँ तक भविष्यवाणी की है कि "यदि पारमाणविक युद्ध प्रारंभ हुग्रा, तो ४ से ५ कॅरोड़ तक ग्रमेरिकन घायल होगे, ४० ग्रमेरिकी नगर घ्वस्त होगे श्रीर क्षेप्यास्त्र-ग्रड्डो, मुख्य हवाईग्रड्डो ग्रीर सैनिक महत्त्व के स्थलो का ६० प्रतिशत भाग बर्बाद हो जाएगा ग्रीर ४० प्रतिशत श्रमेरिकी उद्योग मटियामेट हो जाएगा।"

दूसरी श्रोर रूस मे— द से १० करोड़ रूसी लोग मारे जायेंगे, ३ करोड लोग घायल होगे। १३० नगर घ्वस्त होगे श्रीर ७० प्रतिशत उद्योग मिट्यामेट हो जाएगा।"

श्रागे इस पत्र ने यह भी उल्लेख किया है कि इस वर्बादी के बाद भ्रमेरिका १० वर्षों मे श्रोर रूस २५ वर्षों मे पुन. भ्राज की स्थिति मे बडी कठिनाई से पहुच सकेगा।"

उक्त रोमांचक चित्रण से किसके हृदय मे विषाद की रेखा न खिच जाएगी? युद्ध की विभीपिका सर्वत्र फैल चुकी है। ऐसी स्थिति मे प्रत्येकराष्ट्र के सभ्य नागरिको का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे पारमाग्यिक अस्त्रों की भयकरता का परिज्ञान करके सामान्य जनता को भी उससे परिचित करें। पर, इस बात का ध्यान अवश्य रहे कि उससे जनता मे अधिक भय और उद्विग्नता की स्थिति पैदा न हो। अन्यथा जनता अपनी मन स्थिति का सतुलन नही रख सकेगी और वर्तमान की शान्ति को भी खो बैठेगी। अत विश्व नागरिक की हैसियत से जनता को पारमाग्यविक विभीषिका से विल्कुल अनिभज्ञ न रख कर सामान्य तौर से परिचय कराया जाए और अपने अधिकार-अयोग के कर्तव्य भी समकाये जाए। साथ ही युद्ध के विरुद्ध वातावरण पैदा करना चाहिये। जब जनता युद्ध के खिलाफ बगावत करेगी तो वहां के शासन-सूत्रधारों को भी जनता का ध्यान रहेगा और वे यह अनुभव करने लगेंगे कि अब तक हमने जनता को 'शान्ति खतरे में कह कर मिध्या भूलावे मे डाल रखा था, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है।'

६ पारमाणिक विभीविका, पु० २६-३०

इससे उन्हें अधिक शस्त्रास्त्र के निर्माण मे बल नही मिनेगा।

इसके लिए यह ग्रावश्यक है कि देश के प्रत्येक स्त्री ग्रीर पुरुष युद्ध व युद्ध की तैयारी को घृणा की दिन्द से देखे ग्रीर सुसगठित होकर युद्ध को निर्मूल बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। जैसा कि विश्वशान्ति सेना के एशियाक्षेत्र के मंत्री श्री सिद्धराज ढड्ढ़ा ने कहा है—"सभावित सर्वनाण से ग्रगर दुनिया को बचाना हो तो सिवा इसके कोई चारा नहीं कि हर देश में जगह जगह जनसाधारण मानवजाति के प्रति इस घोर ग्रपराध के खिलाफ बगावत करने के लिए उठ खडे हो।" युद्ध के विरुद्ध वातावरण तैयार करने लिए हमारे यहाँ 'शान्तिग्रान्दोलनो' के जैसी एक सिक्य सस्था हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण का ज्ञान स्वय प्राप्त करे, ग्रीर जनता को भी समय समय पर उसकी यथोचित जानकारी देती रहे, जिस से जनता सतर्क बनी रहे।

उक्त सस्था दूसरा कार्य यह करे कि जिन देशों के वीच आये दिन जो गलत फहमियां फैलती हैं या फैलायी जाने का उपक्रम किया जाता है और जिनसे भविष्य में बहुत हानि की संम्भावना रहती है, उन्हें निर्मूल करें।

तीसरी बात—विश्व के प्रायः सभी देशो मे ग्राजकल जो शिक्षा का पाठचकम प्रचलित है, वह ग्रधिकतर भौतिकवाद पर ही ग्राधा-रित'है, ग्राध्यात्मिक तथा नैतिकमूल्यो पर बहुत कम। ऐसी स्थिति मे विद्यार्थियो के मानस मे भौतिकलिप्सा का उद्भव होना स्वभाविक है, ग्रौर वह भौतिकलिप्सा ही उन्हे वरवस युद्ध जैसे ग्रमितक कार्यो की तरफ खीचती है। ग्रत जीवन मे नैतिक मूल्यों के प्रति ग्राकर्षण पैदा करने के लिए विद्याकेन्द्रों में ग्राध्यात्मिक एव नैतिक शिक्षा ग्रनिवार्य कर दी जाए।

भूदान भ्रान्दोलन के प्रवर्तक ग्राचार्य विनोबा की भाषा मे— "हम भ्रणुश्रस्त्रों की सहारक शक्ति का मुकावला तभी कर सकते है, जब श्रध्यात्म श्रौर विज्ञान को एक साथ जोड दिया जाए। जैसा कि ग्राज यह सिद्ध हो चुका है कि गरीबी श्रौर ग्रज्ञान को विज्ञान श्रौर तकनीकी ज्ञानों से दूर कर सकते हैं, वैसे ही विश्व के सहार का डर ग्राध्यात्म की राह पर चल कर मिटा सकते हैं।"

#### ग्रध्यात्मवाद का निर्भर

विश्वशान्ति की स्थापना में ग्रध्यात्मवाद ग्रपना एक विशिष्ट एवं सिक्तय-योग प्रदान कर सकता है। किन्तु ग्राज के इस रगीलें भौतिकवादी युग के मानव ने ग्रध्यात्मवाद की सर्वथा उपेक्षा कर रखी है। वह त्याग से भोग की तरफ, ग्रहिंसा से हिंसा की तरफ, ग्रपरिग्रह से परिग्रह की तरफ खिंचता जा रहा है। विज्ञान की प्रचुर चमत्कार पूर्ण कृतियों से पूर्ण रूप से ग्राकृष्ट है। परिगाम स्वरूप ग्राज भारतीय दर्शन के उस ग्राध्यात्मिक जागरण के ऊर्जन्स्वल पथ को उसने विस्मृत कर दिया है।

3

एक युग था जब भारत का चिन्तन श्रध्यात्मवाद से अनुप्राणित था, श्रीर उसके प्रकाश में श्रात्मदर्शन की मीमासा होती थी। 'जे एगं जागाइ से सब्वं जागाइ' अर्थात् एक श्रात्मा को जानने वाला सबको जान लेता है, भगवान महावीर के इस चिरन्तन श्रध्यात्मवाद के चिन्तन से भारतीय दर्शन का समस्त चिन्तन परिस्पन्दित हो रहा था।

वर्तमान मे हमे यत्र-तत्र श्रध्यात्मवाद के जो श्रमृत-करण देखने को मिल रहे हैं, वे सब भगवान महावीर तथागतबुद्ध श्रादि की विशिष्ट साधना-श्राराधना का सुफल है । क्योंकि हमारे यहा अध्यात्मवादी चिन्तक समय-समय पर प्रायः युगानुसारिगी भाषा में श्रपने करुणारस स्नात श्रन्त करण से स्फुरित नूतन चिन्तन का उपहार प्रस्तुत करते रहे हैं, श्रार जन-मानस की श्राध्यात्मिक पिपासा की तृष्ति करते रहे हैं।

प्रध्यात्मवाद जीवन को सही दिशा-दर्शन देता है। इतना ही नहीं, जड़ क्या है ? चेतन क्या हे ? वन्धन क्या है ? मुक्ति क्या है ? तथा इनका पारस्परिक क्या सम्बन्ध है ? ग्रादि ग्रादि का भी परिज्ञान कर पाता है। ग्रध्यात्मवाद का सम्बन्ध ग्रात्मा से है वह विभिन्न रूप, रंग, लिंग ग्रादि के भौतिक परिवेशों में छिपे चैतन्य का शुद्ध दर्शन कराता है, ग्रीर उसमें ग्रात्म-तुल्य ग्रनुभूति जगाता है। वस्तुत ग्रात्मा के निज गुएा, निज धर्म, का दर्शन ही ग्रध्यात्मवाद है। जीवन की पवित्रता, जीवन की सरलता ही ग्रध्यात्मवाद की मूल चेतना है, प्राराभूत तंत्व है। दूसरी भाषा में ग्रात्मस्वभाव में रमए। की जो दशा है, चैतन्य दर्शन की जो भावना है, वहीं ग्राध्यात्मकता है।

इस अघ्यात्मवाद से व्यक्ति विशेष ही नहीं, देश, समाज राष्ट्र तथा समूची मानवजाति अपना विकास कर सकती है, क्यों कि व्यक्तियों का समूह ही समाज है। अत अपने सरक्षण, सवर्द्धन व मुखों की पराकोटि तक पहुँचने के लिए अध्यात्मवाद की नितान्त अपेक्षा है।

श्राज का नव मानस, जो भौतिकवाद मे विशेष ग्रस्थावान् है, वह सोचता है कि "ग्राज का युग विज्ञान का युग है। इस वैज्ञानिक युग मे जहाँ नानाविध प्रयोगो, ग्रन्वेषणो ग्रीर ग्राविष्कारो द्वारा भौतिक सुख समृद्धि का विकास हो रहा है, वहाँ ग्रध्यात्मवाद जैसी शुष्क व त्यागप्रधान प्रवृत्ति कंसे विकास पा सकती है? किस प्रकार मानवीय भावनाग्रो के साथ ग्रपना मेल-मिलाप विठा सकती है? ग्रीर ग्राज के युग मे उसकी ग्रावश्यकता भी तो क्या है? यह तो केवल ऋषि-महात्मा लोगो की मुखात्मक कल्पना मात्र है?"

किन्तु हमे यह विस्मृत नहीं कर देना है कि आज जिस द्रुतगित से विज्ञान फरिश्ते की भाति पख लगाकर विश्व-गगन में उडानें भर रहा है, यदि वह गलत दिशा की तरफ चला गया तो विश्व की क्या दशा होगी? अत विज्ञान के साथ दिशादर्शकयत्र रूप- अध्यात्मवाद को सतत साथ रखना हो होगा। आचार्य विनोवाभावें के शब्दों मे—"रफ्तार की यह शक्ति जितने जोर से बढेगी, उतना ही जोरदार दिशा दिखाने वाला यत्र होना चाहिए, वह उतना ही सक्षम होना चाहिए। बेलगाडी धीरे-घीरे जायेगी, लेकिन मोटर को, २०० मील प्रतिघटा रफ्तार की मोटर को, फीरन मोड़ने के लिए यंत्र नहीं रहेगा तो मोटर टकरायेगी और चकनाचूर हो

जाएगी। रेल का इंजन तेजी से दौड़ रहा है, उसे रोकना है, मोड़ना है, वहा यत्र नहीं होगा, तो इंजन गिर जाएगा। वेग-शक्ति जितनी जोरदार उतनी ही जोरदार दिशा-दर्शक शक्ति होनी चाहिए। जितना जोरदार साइन्स होगा, उतना ही जोरदार आध्या-रिमक विचार होना चाहिए। अध्यात्म दिशा दिखायेगा, साइन्स रफ्तार बढाएगा, वेग बढाएगा।"

"ग्रव दिन-व-दिन साइन्स बढता ही रहेगा। विज्ञानशक्ति इस जमाने में उत्तरोत्तर बढ रही है। जहाँ तक में समभता हू, साइन्स ने इन १२ सालों में इतनी प्रगति की है कि पहले के १२०० सालों में नहीं की। जहाँ साइन्स इतना जोरदार वढा है, वहाँ दिशा दिखाने वाले यन्त्र की ग्रत्यन्त ग्रावश्यकता है। ग्रव्यात्म की ग्रावश्यकता जितनी ग्राज है, उतनी पहले कभी नहीं थी।"" ग्रध्यात्मवाद ग्राज के युग का वास्तविक द्रष्टा है। शान्ति का

अध्यात्मवाद आज के युग का वास्तविक द्रष्टा है। शान्ति का सर्जक है, और है क्रान्ति का जनक। यह उन ऋषियों की जीवन साधना का अर्क है, मधु है, नवनीत है, जिन्होंने अपने जीवन को सयम के कटकाकीर्ण पथ में तप-ध्यान व निदिध्यासन की कठोर साधना में गाला था, उसका परिमार्जन किया था। उसे सजाया-सजोया था व अपने जीवन की वास्तविक मजिल प्राप्त की थी। आज इस अध्यात्मवाद को जीवन की घरती पर उतारना है। देश-देश के और राष्ट्र-राष्ट्र के प्राङ्गण में इसे अभिगुञ्जित करना है। तथा आनेवाले भावी कष्टों के भभावातों से विश्व को वचाना है। अध्यात्मवाद से सम्पूर्ण विश्व लाभान्वित हो सकता है। तभी

ग्रध्यात्मवाद से सम्पूर्ण विश्व लाभान्वित हो सकता है। तभी तो श्राज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि विश्व की निगाह णान्ति की टोह मे भारत की ग्रोर विशेष रूप से लगी हुई है। राम, कृप्ण, बुद्ध तथा महावीर के प्रेम-भरे सन्देशों में न जाने क्या जादू भरा हुग्रा है, जिन्हे पाने के लिए पश्चिमी देश बड़े उत्सुक नजर ग्राते है। ग्राज जिस प्रकार विज्ञान (साइन्स) से प्रभावित होकर भारतीय पश्चिम को साश्चर्य दृष्टि से ग्रवलोकन करते हैं, वैसे ही पश्चिम ग्रध्यात्म-वादी भारत को शान्ति का ग्रामिट-स्रोत समक्षकर उसकी ग्रोर लालायित है।

७. प्रेरणा-प्रवाह, पृ० २६ ।

ग्रध्यात्मवाद भारत की बहुत बडी विरासत है। ग्राज विश्व के रगमच पर राजनैतिक, ग्राथिक व सामाजिक जो मसले दिखलाई पड़ रहे हैं श्रीर ससार को परेशान कर रहे है, यदि इसका कोई हल निकल सकता है तो वह एकमात्र ग्रध्यात्मवाद ही है। इसके द्वारा ही राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क बदल सकते हैं ग्रीर विश्व में सुख-शान्ति का सचार हो सकता है, वशर्ते कि वे ग्रध्यात्मवाद की ग्रीर भुके। सच तो यह है कि ग्राज विश्व को ग्रध्यात्मवाद की उतनी ही ग्रावश्यकता है जितनी कि शान्ति के प्रसार में राष्ट्रों के पारस्परिक सौहार्दपूर्ण मैत्रीमय सम्बन्ध की। पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि—ग्रध्यात्मवाद के इस निर्भर में ग्रवगाहन करने से विश्व को शान्ति मिलेगी ग्रीर ग्रवश्य मिलेगी।



## १० | विश्वशान्ति में भारत का योगदान

म्राज स्वतत्र भारत के समक्ष विविध समस्याएँ उलभी पड़ी हैं। उन्हे सुलभाने के लिए भ्रनेको प्रयत्न किये गये और किये जा रहे हैं। किन्तु म्राज भारत के भाग्य की यह विचित्र विडम्बना ही है जो ग्रब तक उसे जिस रूप मे सफलता प्राप्त होनी चाहिये थी, नहीं हो सकी। सच तो यह है कि भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाने के बाद भी उसे स्वतत्रता के श्रानद की श्रनुभूति नहीं हुई। उसके समक्ष एक-पर-एक नयी-नयी समस्याएँ भ्राती रही और वह श्रपना विशिष्ट रूप घारगा करती गई । भारतीय सरकार स्वय इस वात का ग्रमुभव करती है, जानती है, ग्रौर उन्हे सुलभाने का श्रथक प्रयत्न भी करती है। किन्तु ग्रवतक सतोषजनक-स्थिति दृष्टिगत नही होरही है। कतिपय समस्याएँ तो ऐसी है जो श्राये दिन परेशान किया ही करती हैं। गोभ्रा, पुर्तगाल की समस्या, दक्षिणी अफीका मे भारतीयो के साथ प्रभद्र व्यवहार तथा वर्ग-भेद नीति की समस्या, श्रीलंका मे प्रवासी भारतीयो की समस्या तथा काश्मीर की समस्या, चीन श्रीर भारत का सीमाविवाद, पाक श्रीर भारत का कटुतापूर्ण सम्बन्ध ! कुछ ऐसे मसले भी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीयता की कडियों से बैंधे है, व कुछ मसले राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धो पर टिके है। उक्त समस्याएँ देश को निरन्तर परेशान कर रही है। सयुक्तराष्ट्रसंघ भी ग्रभी तक इसका कोई व्यवहार्य हल नही निकाल सका, श्राशा है भविष्य मे कोई मार्ग निकल श्राएगा।

भारत की श्रपनी आन्तरिक समस्याएँ तो धनेको हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी। पिछडापन, गरीबी, निरक्षरता, खाद्याभाव, भाषा-विवाद और प्रान्तीय भगड़े आदि कई समस्याएँ हैं जिनको हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो हो, पर भारत ने इन विगत कुछ वर्षों में श्रौद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त विकास किया है। श्रव भारत को हर समय विदेशों पर निर्भर रहने की विशेष श्रावश्यकता नहीं है। श्राज भारत में बहुत से कल-कारखाने खुल गये हैं जिन में कच्चा-पक्का सभी प्रकार का माल निर्मित होता है। मोटर श्रौर विमान श्रादि के पुर्जे यही बनने लग गये हैं। जेट विमान जैसे लड़ाकू यान भी यहां तैयार होने लगे हैं। चितरजन का कारखाना तो प्रतिदिन एक रेल्वे इंजन तैयार कर के दे देता है। फिर भी श्रभी बहुत-सी किमयाँ है। फिलहाल भारी मशीनों के लिए तो भारत को विदेशों का मुँह ताकना ही पड़ता है। इसी प्रकार इजीनियरिंग व चिकित्सा श्रादि क्षेत्रों में भारत श्रव भी बहुत पीछे हैं। तभी तो श्राज भारतीय सरकार पचवर्षीय योजना में श्रीद्योगिक-विकास पर वल प्रदान कर भारी मशीनों के निर्माण में श्रीद्यक सलग्न परिलक्षित हो रही है।

इस श्रौद्योगिक उन्नति की तुलना मे भारत ने शान्ति प्रियता के रूप में जो उन्नति की है वह इससे हजारगुनी महत्व की है। श्राज विश्व के सभी राष्ट्रों मे भारत एक तटस्थ शान्तिप्रेमी राष्ट्र गिना गया है। यह प्रत्येक समस्या का हल शान्ति व ग्राहिसात्मक नीति से चाहता है। इसी का यह सुफल है कि भारत ने पचशील जैसे महान् सिद्धान्त प्रदान करके विश्व पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह राष्ट्रों की परस्पर विरोधी भावनाग्रों में भी सामंजस्य तथा समन्वय करने वाले सिद्धान्त के रूप में प्रमाणित हुग्रा है। इसी कारण ग्राज यह जन-जन के नैतिक ग्राकर्षण का केन्द्र बना हुग्रा है। इसी कारण ग्राज यह जन-जन के नैतिक ग्राकर्षण का केन्द्र बना हुग्रा है। इसने प्रति विदेशी राष्ट्रों ने ग्रपार ग्रास्था प्रकट की है। ग्राइजनहाँ वर को तो कहना पड़ा— "पंचशील नीति से पूर्व विश्व में इतनी सद्भावना नहीं फैली थीं जितनी ग्राज फैली है।"

तटस्य वैदेशिक नीति के कारण चिरकाल तक भारत को अन्त-र्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सदेहात्मकदृष्टि से देखा जाता रहा, किन्तु अब भारत को अधिक निकटता में देखा जा रहा है, शान्ति का प्रहरी समभा जा रहा है। वास्तव में भारत ने कई प्रसंगों पर शान्ति के लिए उल्लेखनीय कार्य किये है। कोरिया और इण्डोचाईना के युढ को रोकने वाला भारत ही था। भारत के प्रयत्नों से वह महाविनाण-लीला रुकी थी। वियतनाम-समस्या पर भारत प्रारम्भ से ही शाति भीर न्याय के पक्ष पर चल रहा है, यद्यपि इस कारण उसे अमेरिका जैसे सहयोगी देश का रोप भी महना पड़ रहा है। पाकिस्तान युद्ध में विजयी होने पर भी उसने शान्ति के लिए अपनी ओर से पहल की ओर तासकद की शान्ति वार्ता मे वह हर मूल्य पर शांति स्थापना के लिए प्रस्तुत हो गया। वर्तमान के अरव-इजरायल संघर्ष मे भी उसने शांति और न्याय के लिए यह नहीं देखा कि इससे कुछ मित्र व सहयोगी राष्ट्र कितने नाराज होगे?

विश्व की घटनाएँ साक्षी है कि भारत प्रारम्भ से ही इस नीति पर चलना रहा है, जहां भारत ने कही विश्व के किसी भूभाग पर ग्राग सुलगती देखी, वही पहुंच कर यथाशक्ति बुभाने का प्रयत्न किया। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री नेहरू की विदेश यात्राएँ व शान्ति वार्ताएँ भी विश्व के राष्ट्रों में शान्ति पूर्ण सह-ग्रस्तित्त्व की भावना को विकसित करने वाली सिद्ध हुई हैं। ग्राज उनकी उत्तराधिकारी प्रधानमत्रिणी इन्दिरा गाँधी से भी यही ग्राशा की जाती है कि वह शान्ति के क्षेत्र में भगवान् महावीर ग्रीर महात्मा गाँधी के श्रादर्शी को लेकर शान्ति की एक ग्रभिनव ज्योति प्रज्ज्वलित करेगी।

## ११ | ग्रहिंसा बनाम विश्वशान्ति

श्राज विघ्वंस श्रौर प्रलय के कगार पर खड़े विश्व को हिसात्मक शिक्तियों के श्राक्रमण से बचाना बहुत जरूरी है। पर किस प्रकार बचाना, यह एक समस्या है, जिस पर गभीर-चिन्तन करना प्रपेक्षित है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण, राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के उत्पीडन तथा श्रार्थिक एव सामाजिक वैषम्य के कारण सभी उद्विग्न बने हुए है। दुःख, शोक व सताप से सतप्त हैं। कही भी शान्ति दृष्टिगत नहीं हो रही है। इस विषम श्रवस्था मे श्रार्यावर्त के महामानव भगवान् महावीर द्वारा प्रदत्त श्राहिंसा का दिव्यसन्देश ही हमारे लिए पथ-प्रदर्शक वन सकता है। यही एक मात्र ज्योति है, जिसका समुज्ज्वल श्रौर शान्त-प्रकाश युद्ध की तिमिराच्छन्न निशा के श्रन्थकार को दूर कर विश्व मे शांति का महाप्रकाश जगमगा सकता है।

ग्रहिसा चिरन्तन काल से मानवता का सरक्षण करती रही है। जब कभी संसार मे विपत्ति के वादल उमड-घुमडकर ग्राए, शोक की विजलियां चमकी ग्रीर ग्रन्तर मे शोक-सन्ताप की विभीषिका दहकने लगी, तभी श्रहिसा शान्ति का पैगाम वनकर सन्मुख ग्राकर खडी हो गई। उसने प्रलय के मुख मे जाते हुए विश्व को बचा लिया। यह है श्रहिसादेवी की प्राणवान्शक्ति। इसी शक्ति को ग्राज का युग उद्बुद्ध करने की ग्रावश्यकता ग्रनुभव कर रहा है, क्योंकि ग्रहिसा से ही विश्व सुरक्षित रह सकता है। यह समस्त प्राणियो का विश्रामस्थल है, न्नीड़ा-भूमि है, ग्रीर मानवता का श्रङ्कार। जैसे पृथ्वी जीवो

का श्राघार-श्राश्रय है, वैसे ही प्राणिमात्र का श्राघारस्थल शान्ति ।
स्थिति श्रिहिसा है। श्रिहिसा का सिद्धान्त-ध्रुव शाश्वत एव वैज्ञानिक है। यह सिद्धान्त जीवन के सभी पहलुश्रों का स्पर्श करता है। सभी क्षेत्रों में इसका बे रोकटोक प्रवेश हैं। वह कभी कही श्रसफल नहीं होता है। इस सम्बन्ध में गान्धी जी के विचार प्रेक्षणीय है—"मैंने जीवन के हर क्षेत्र में श्रिहिसा का प्रयोग किया है, घर में, सस्थाश्रों में, स्राधिक श्रोर राजनैतिक क्षेत्र में, ऐसे एक भी मौंके का मुक्ते स्मरण नहीं है, जहाँ श्रिहिसा निष्फल हुई हो। जहाँ पर कही निष्फलता है हो, जहाँ श्रिहिसा निष्फल हुई हो। जहाँ पर कही निष्फलता है श्रोर इसी के जिएये सत्ता-परिवर्तन जैसे दुष्कर कार्य को सम्भव बना कर दिखाया है, जो तब तक युद्ध से ही सम्भव माना जाता था। उन्होंने सत्याग्रह, प्रसहयोग, सविनय श्राज्ञाभग श्रादि श्रिहिसा-प्रधान श्रान्दोलन प्रणाली का श्राविष्कार किया।

गान्धी जी को ग्रहिंसा पर कितनी गहरी ग्रास्था थी यह निम्न
। कियाँ स्पष्ट कर रही है—"मै यह दावा नही करता कि मै ग्रानी
। द्वित को जनक हू, पर इतना ग्रवश्य कह सकता हू कि मै इस मत्र
का द्रष्टा-मात्र हूँ। ग्रपनी ग्रनुभूति के द्वारा मैने प्रत्यक्ष रूप मे उसे
उसी प्रकार देखा है, जैसे—ग्रपने सामने लगे वृक्षो को देख रहा हूँ।
भारत का उद्धार इसी पद्धित से होगा। ग्राज देवता भी मुक्ते इस
विश्वास से विरत नहीं कर सकते।"

वस्तुत. श्रांहसा का सामर्थ्य असीम है। ससार की जटिल से जटिल समस्या श्रांहसा के द्वारा बहुत सुन्दर ढग से सुलभाई जा सकती है श्रीर श्रांहसा द्वारा युद्ध, अन्याय, अत्याचार का अन्त किया जा सकता है, श्रव यह विश्वास काल्पिनक नहीं रहा। दिलत व शोषित वर्ग उन्नति का अवसर पा सकते है तो वह श्रांहसा के श्रीम्यान से ही। किन्तु श्रावश्यकता है इसे जीवन मे सिन्न्य रूप देने की। श्रांहसा—नीति या पालिसी की वस्तु नहीं है, श्राचरण मे लाने की वस्तु है। डाक्टर वेणीप्रसादके विचारों मे—"सबसे ऊँचा श्रांदर्श जिसकी कल्पना मानवीय मस्तिष्क कर सकता है, श्रांहसा है, श्रांहसा के सिद्धान्त का जितना व्यवहार किया जाएगा उतनी ही मात्रा मे सुख-शान्ति विश्व-मण्डल में बढ़ेगी। लौकिक जीवन में सुख-शान्ति के

- लिए श्रीन्तिरिक सामेजस्य की बेड़ी श्रावश्यकतो है, जो श्रीहिसी से ही सम्भव है।"

सिरिशि—यदि आज के राजनीतिज्ञ, अहिंसा के मूंल-मन्त्र को समिर्फ ले तथा उनके मस्तिष्क मे अहिंसात्मक प्रवृत्तियों पर दृढ श्रांस्था जंग जाए तो निश्चय ही विश्व में शान्ति की सौरभ महक उठेगी।



प रि शि

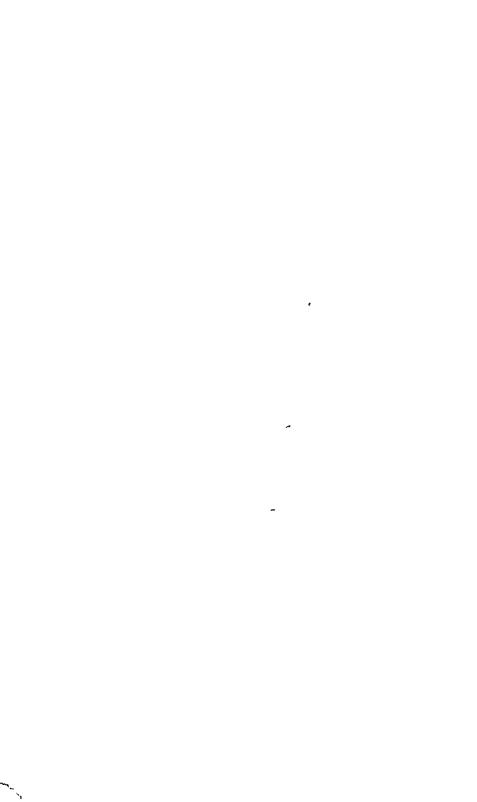

## प्रस्तुत पुस्तक के टिप्परा में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

- १. उत्तराध्ययन सूत्र
- २ ग्राचाराङ्ग सूत्र
- ३ प्रश्नव्याकरण सूत्र
- ४ दशवैकालिक सूत्र
- ५ सूत्रकृताङ्ग सूत्र
- ६. दशवैकालिक चूरिए
- ७ म्रोघनियुँ क्ति
- मगवती सूत्र
- ६ तत्त्वार्थसूत्र
- १०. प्रश्नव्याकरणवृत्ति
- ११ ग्रावश्यक नियुक्ति
- १२. महाभारत
- १३. मनुस्मति
- १४. महापुरागा
- १५ ऋग्वेद!
- १६. पड्दर्शनसमुच्चय
- १७ श्रीपपातिक सूत्र
- १८ धम्मपद
- १६. वोद्ध धर्म क्या कहता है ?—कृष्णदत्त भट्ट
- २०. जैन धर्म क्या कहता है ? "
- २१. वैदिक धर्म क्या कहता है? "
- २२ पारसी धर्म क्या कहता है ? "

```
ईसाई धर्म क्या कहता है ?
 २३
 २४. इस्लाम घर्म क्या कहता है ?
 २५ यहूदी धर्म क्या कहता है ?
                                    11
 २६. ग्रावश्यक हारिभद्रीया वृत्ति
     दर्शन और चिन्तन - पण्डित मुखलालजी
 २७
      दीवनिकाय (महापरिनिव्वाग्ग सुत्त)
२५
 २६
      गाथा
३० मत्ती
३१. लूका
३२. मानव-भोज्य-मीमासा
     ऋपभदेव एक परिशीलन—देवेन्द्र मुनि, शास्त्री
33
     ग्राघुनिक विज्ञान ग्रौर ग्रहिसा--गर्णेश मुनि, शास्त्री
₹8.
      काइस्टनुं-ग्रनुकरण
३५.
     सिंफरा लैक
३६.
३७. तोरा
३८. नीति
३६. ता० सनहेद्रिन
     ताग्रो-तेह-किंग
80.
४१. श्री यतीन्द्रसूरि ग्रभिनन्दन ग्रन्थ
      ग्रहिसा के ग्राचार ग्रीर विचार का विकास-पं० सुखलालजी
४२
४३.
      भारतीय संस्कृति—सानेगुरुजी
      जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र
88.
     उच्चतर माध्यमिक ग्रर्थशास्त्र
                                              ---प्रो० सत्यदेव
४५.
     गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्य,
४६
     महावीर सिद्धान्त और उपदेश --उपाध्याय ग्रमर मुनि
89.
     फाहियान
४८
४६. प्राचीन भारत वर्ष की सभ्यता का इतिहास
                                      —उपाच्याय अमर मृनि
     ग्रहिसा तत्त्व-दर्णन
Yo.
५१. कुरान
५२. ग्रार्दविरफ
५३. माँसाहार-विचार
```

५४. श्रारोग्य साधन, गाधी जी

५५. ग्राप्तमीमासा भारतीय दर्शन ५६ तूलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ 4.0 पारमाणविक विभीषिका—विक्रमादित्य सिंह ሂട ग्रगुयुग ग्रीर हम ४६ —-दिलीप गाधी श्रौर विश्वशान्ति -देवीदत्त शर्मा ξo. भारतवर्ष का इतिहास, —जी० टी० ह्वीलर ६१ प्रेरगा-प्रवाह —श्राचार्य विनोवा ६२ शुक्ल यजुर्वेद ६३ त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र ६४ ६५ पद्म पुरागा अहिंसा दर्शन -- उपाघ्याय ग्रमर मुनि ६६ ६७. मुद्राराक्षस नाटकम् त्रग्रु से पूर्ण की त्रोर — मुनि नगराज ६८ ६६ ग्रहिंसा के ग्रचल मे ग्रपरिग्रह दर्शन - उपाच्याय ग्रमर मुनि 90 ७१ श्रमण ---वनारस ७२ भ्रमरभारती — श्रागरा

—गरोश मुनि शास्त्री

दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ७ ग्रगस्त १६६३

७५ नवभारत टाइम्स, म्रादि समाचार पत्र।

५७

४७

विचार रेखा



-

1

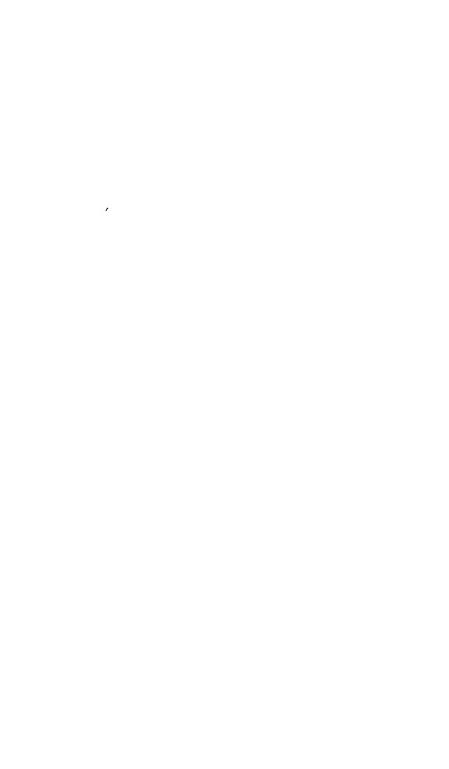